## त्र्रथ सप्तमं मगडलम् । प्रथमोऽनुवाकः । सू० १-१७

#### (१) प्रथमं सूक्तम्

(१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रमृषिः । स्रिग्निर्देवता । (१-१८) प्रथमाद्यष्टादशर्चां विराट्,

(१६-२५) एकोनविंश्यादिसप्तानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी

अप्रिं नरो दीधितिभिर्रणयो र्हस्तेच्युती जनयन्त प्रशास्तम् । दूरेदृशें गृहपेतिमथर्युम् १

\_ तम्ग्रिमस्ते वसेवो न्यृंगवन् त्सुप्रतिच<u>च</u>मवेसे कुर्तश्चित् । द्चाय्यो यो दम् ग्रास नित्यः २

प्रेद्धी ग्रग्ने दीदिहि पुरो नो ऽजैस्त्रया सूर्म्यी यविष्ठ । त्वां शर्श्वन्त उपे यन्ति वार्जाः ३

प्रते <u>श्र</u>प्रयोऽग्निभ्यो व<u>रं</u> निः सुवीरांसः शोशुचन्त द्युमन्तः । यत्रा नरः समासते स्जाताः ४

दा नौ अग्ने धिया रियं सुवीरं स्वपृत्यं संहस्य प्रशस्तम् । न यं यावा तरित यातुमावीन् ४

उप यमेति युवृतिः सुदत्तं दोषा वस्तीर्ह्विष्मती घृताची । उप स्वैनेम्रमेतिर्वसूयुः ६

विश्वां <u>त्र</u>प्रोऽपं दृहारा<u>ती</u> र्ये<u>भिस्तपौभि</u>रद<u>ंहो</u> जरूथम् । प्र निस्<u>व</u>रं चातयस्वामीवाम् ७

ग्रा यस्ते ग्रग्न इ<u>ध</u>ते ग्रनी<u>कं</u> वसिष्ठ शुक्र दीर्दिवः पार्वक । उतो ने एभिः स्तवथैरिह स्याः ५

वि ये ते त्रग्ने भेजिरे त्रनीकं मर्ता नरः पित्रयासः पुरुत्रा । उतो न एभिः सुमना इह स्याः ६

इमे नर्रो वृत्रहत्येषु शूरा विश्वा अदेवीरिभ सन्तु मायाः । ये मे धियं पनयन्त प्रशस्ताम् १०

मा शूने अग्ने निषंदाम नृगां माशेषंसोऽवीरंता परित्वा । प्रजावंतीषु दुर्यासु दुर्य ११

यमुश्ची नित्येमुपुयाति युज्ञं प्रजावेन्तं स्वपुत्यं चर्यं नः । स्वजेन्मना शेषेसा

वावृधानम् १२ पाहि नौ अमे र्चसो अर्जुष्टात् पाहि धूर्तेरर्ररुषो अधायोः । त्वा युजा पृंतनायूँरभि ष्याम् १३ सेद्ग्रिरग्नीरंत्यस्त्वन्यान् यत्रं वाजी तनयो वीळपर्णाः । सहस्रंपाथा ऋचरा समेति १४ सेद्ग्रियों वेनुष्यतो निपाति समेद्धारमंहीस उरुष्यात् । सुजातासः परि चरन्ति वीराः १४ <u>ऋ</u>यं सो ऋग्निराहुतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्धे हुविष्मनि । प<u>रि</u> यमेत्यध्वरेषु होता १६ त्वे ग्रेग्न ग्राहर्वनानि भूरी शानास ग्रा जुहयाम् नित्यो । उभा कृरवन्ती वहुतू मियेधे १७ इमो ऋग्ने वीतर्तमानि हुव्या ऽजस्त्रो विच्च देवतातिमच्छी। प्रति न ईं \_ सुरभीर्णि व्यन्तु १८ मा नौ अ्रेग्नेऽवीरिते पर्रा दा दुर्वाससेऽमतिये मा नौ अस्यै। मा नेः चुधे मा रुच्चसं ऋतावो मा नो दमे मा वन ऋ जुहूर्थाः १६ नू में ब्रह्मीरयम् उच्छीशाधि त्वं देव मुघवद्भः सुषूदः । रातौ स्यामोभयास ग्रा ते यूयं पति स्वस्तिभः सदी नः २० त्वमीग्ने सुहवी रुगवसीट्टक् सुदीती सूनो सहसो दिदीहि। मा त्वे सचा तर्नये नित्य ग्रा ध ङ्मा वीरो ग्रस्मन्नर्यो वि दसीत् २१ मा नौ स्रग्ने दुर्भृतये स<u>चैषु दे</u>वेद्धेष्वग्निषु प्र वौचः । मा ते ऋस्मान् दुर्मृतयो भृमाच्चिद् देवस्य सूनो सहसो नशन्त २२ स मर्तो स्रग्ने स्वनीक रेवानमेर्त्ये य स्राजुहोति हुव्यम् । स देवता वसुवर्नि दधाति यं सूरिर्थी पृच्छमान एति २३ मुहो नौ अग्ने सुवितस्य विद्वान् रियं सूरिभ्य आ वहा बृहन्तम्। येने व्यं सहसावृन् मदेमाऽविज्ञितास् ग्रायुषा सुवीराः २४ न् मे ब्रह्मांगयम् उच्छेशाधि त्वं देव मुघवद्भः सुषूदः । रातौ स्यामोभयास ग्रा ते यूयं पात स्वस्तिभः सदा नः २४ द्वितीयोऽध्यायः । व० १-३०

#### (२) द्वितीयं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः सिमद्धो वाग्निः, (२) द्वितीयाया नराशंसः, (३) तृतीयाया इळः, (४) चतुर्थ्या बर्हिः, (४) पञ्चम्या देवीर्द्वारः, (६) षष्ठचा उषासानक्ता, (७) सप्तम्या दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, (८) त्रष्टम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, (६) नवम्यास्त्वष्टा, (१०) दशम्या वनस्पतिः, (११) एकादश्याश्च स्वाहाकृतयो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

जुषस्व नः समिधमम्रे ऋद्य शोचा बृहद् येजतं धूममृरवन् । उप स्पृश दिव्यं सानु स्तूपैः सं रश्मिभिस्ततनुः सूर्यस्य १ नराशंसीस्य महिमानिमेषा मुपे स्तोषाम यजतस्य युज्ञैः । ये सुक्रतेवः श्चेयो धियधाः स्वदंन्ति देवा उभयानि हुव्या २ ईळेन्यं वो ग्रसुरं सुदर्ज मुन्तर्दूतं रोदंसी सत्यवाचेम्। म्नुष्वद्ग्निं मर्नुना सिमिद्धं समिध्वराय सद्मिन्महेम ३ <u>सप</u>र्यवो भरमारा अभिज्ञ प्र वृं अते नमसा ब्रहिरग्रौ। <u> ऋाजुह्मीना घृतपृष्ठं पृषेद्व</u> दध्वेर्यवो हुविषो मर्जयध्वम् ४ स्वाध्यो३ वि दुरौ देव्यन्तो ऽशिश्रयू रथ्युर्देवताता । पूर्वी शिशं न मातरा रिहागे सम्युवो न समेनेष्वञ्जन् ४ \_ उत योषेर्गे <u>दि</u>व्ये मुही ने उषासानक्तां सुदुर्घेव <u>धे</u>नुः । बृहिंषदा पुरुहूते मुघोनी ग्रा युज्ञिये सुविताय श्रयेताम् ६ विप्रा युज्ञेषु मानुषेषु कारू मन्ये वां जातवेदसा यर्जध्यै। कुर्ध्वं नौ ग्रध्वरं कृतं हवेषु ता देवेषु वनथो वार्याणि ७ त्रा भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवेमंनुष्येभिरग्निः। सरस्वती सारस्वतेभिर्वाक् तिस्रो देवीर्बीर्ह रेदं सेदन्त ५ तन्नस्तुरीपमधं पोषयिब देवं त्वष्टर्वि रंरागः स्यस्व । यतो वीरः केर्म्ययः सुदत्तो युक्तग्रावा जायते देवकामः ६ वर्नस्पतेऽवं सृजोपं देवा नृग्निर्ह्विः शंमिता सूदयाति । सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद १० त्रां याह्यमे समिधानो ऋर्वा ङिन्द्रेग देवैः सरथं तुरेभिः। ब्र्हिन त्रास्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा ऋमृता मादयन्ताम् ११

### (३) तृतीयं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । त्र्रिप्रिदेवता । त्रिष्टुप् छन्दः

<u>अ</u>ग्निं वो देवम्ग्निभिः <u>स</u>जोषा यजिष्ठं दूतमध्<u>व</u>रे कृंगुध्वम् । यो मत्येषु निधुविर्मुतावा तपुर्मूर्धा घृतान्नः पाव्कः १ प्रोथदश्चो न यवसेऽविष्यन् युदा मुहः संवरणाद् व्यस्थीत्। म्रादेस्य वातो म्रन् वाति शोचि रधं स्म ते वर्जनं कृष्णमंस्ति २ उद् यस्य ते नर्वजातस्य वृष्णो ऽग्ने चरन्त्यजरी इधानाः । त्रच्<u>छा द्यामंरुषो धूम एति</u> सं दूतो त्री<u>म</u> ईये<u>से</u> हि देवान् ३ वि यस्य ते पृथिव्यां पाजो ऋश्रेत् तृषु यदन्नां समर्वृक्त जम्भैः । सेनैव सृष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न दस्म जुह्नी विवेचि ४ तमिद् दोषा तमुषसि यविष्ठामुग्निमत्यं न मेर्जयन्त नरेः । निशिशाना त्र्रतिथिमस्य योनौ दीदार्य शोचिराहुतस्य वृष्णः ४ सुसंदृक् ते स्वनीक प्रतीकं वि यद् रुक्मो न रोचेस उपाके। दिवो न ते तन्यत्रैति शुष्पे श्चित्रो न सूरः प्रति चित्त भानुम् ६ यथा वः स्वाहाग्रये दाशैम् परीळाभिर्घृतविद्धिश्च हुव्यैः । तेभिनों अग्ने अमितुर्महोभः शतं पूर्भरायसीभिनं पहि ७ या वां ते सन्ति दाशुषे ग्रधृष्टा गिरो वा याभिनृवतीरुरुष्याः । ताभिर्नः सूनो सहसो नि पहि स्मत् सूरी अरितृचफदृ अतिवेदः ५ निर्यत् पूतेव स्वधितिः शुचिर्गात् स्वयी कृपा तुन्वाई रोचीमानः । त्र्या यो मात्रोरुशेन्यो जिनष्ट देव्यज्यीय सुक्रतुः पाव्कः ६ एता नौ ग्रमें सौभंगा दि<u>दी</u>ह्य पि क्रर्तुं सुचेर्तसं वतेम। विश्वा स्तोतृभ्यो गृग्ते चे सन्तु यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः १०

### (४) चतुर्थं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । स्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र वेः शुक्रायं भानवे भरध्वं हुव्यं मृतिं चाग्नये सुपूतम् । यो दैव्योनि मानुषा जनूष्य न्तर्विश्वानि विद्यना जिगाति १ स गृत्सो श्रुग्निस्तरुंगश्चिदस्तु यतो यविष्ठो स्रजनिष्ट मातुः । सं यो वना युवते शुचिदन् भूरि चिदन्ना समिदित्ति सद्यः २ ग्रस्य देवस्य संसद्यनीके यं मतीसः श्येतं जीगृभ्रे। नि यो गृभुं पौरुषेयीमुवोचं दुरोकंमुग्निरायवें शुशोच ३ <u>अ</u>यं क्विरकेविषु प्रचेता मर्तेष्<u>वि</u>ग्निरमृतो नि धायि। स मा नो स्रत्रं जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः स्याम ४ त्र्या यो योनि देवकृतं ससादु क्रत्वा ह्यर्श्मिरमृताँ त्रतारीत्। तमोषेधीश वृनिनेश गर्भं भूमिश विश्वधीयसं बिभर्ति ५ ईशे ह्यर्शिरमृतस्य भूरे रीशे रायः सुवीर्यस्य दातोः। मा त्वा वयं सहसावन्नवीरा माप्सवः परि षदाम् माद्वः ६ पुरिषद्यं ह्यरेगस्य रेक्गो नित्यस्य रायः पत्रेयः स्याम । न शेषों स्रग्ने सुन्यजात मुस्त्यचैतानस्य मा पुथो वि दुंचः ७ नुहि ग्रभायारेगः सुशेवो उन्योदेर्यो मनसा मन्तवा उ । म्रधा चिदोकः पुन्रित् स एत्या ऽऽ नौ वाज्यभीषाळेतु नव्यः ५ त्वमंग्ने वनुष्यतो नि प<u>िह</u> त्वम् नः सहसावन्नवृद्यात्। सं त्वी ध्वस्मन्वदुभ्येतु पाथः सं रियः स्पृह्याय्येः सहुस्री ६ एता नौ ग्रमें सौभगा दिदीह्य पि क्रर्तुं सुचेर्तसं वतेम। विश्वां स्तोतृभ्यों गृ<u>गा</u>ते चं सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः १०

### (४) पञ्चमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्राग्नये त्वसे भरध्वं गिरं दिवो स्रंरतये पृथिव्याः । यो विश्वेषाम्मृतानामुपस्थे वैश्वान्रो वावृधे जांगृविद्धः १ पृष्टो दिवि धाय्यग्नः पृथिव्यां नेता सिन्धूंनां वृष्टभः स्तियानाम् । स मानुषीरिभ विश्वो वि भाति वैश्वान्रो वावृधानो वरंग २ त्वद् भिया विश्रायन्नसिक्नी रसम्ना जहेतीभीजेनानि । वैश्वानर पूरवे शोशचानः पुरो यद्ये द्रयन्नदीदेः ३ तवं त्रिधातुं पृथिवी उत द्यो वैश्वानर वृतमेग्ने सचन्त । त्वं भासा रोदंसी स्रा तेत्न्था ऽजस्त्रेग शोचिषा शोशचानः ४ त्वामेग्ने हुरितौ वावशाना गिरं सचन्ते धुनयो घृताचीः । पति कृष्टीनां रथ्यं रयीणां वैश्वान्रमुषसां केतुमह्नीम् प्र त्वे ग्रंसुर्यंश्वसंवो न्यृंग्वन् क्रतुं हि ते मित्रमहो जुषन्ते । त्वं दस्यूँरोकंसो ग्रग्न ग्राज उरु ज्योतिर्जनयन्नार्याय ६ स जार्यमानः परमे व्योमन् वायुर्न पाथः परि पासि सद्यः । त्वं भुवना जनयन्निभ क्र न्नपंत्याय जातवेदो दशस्यन् ७ तामग्ने श्रस्मे इष्मेर्रयस्व वैश्वानर द्युमतीं जातवेदः । यया राधः पिन्वसि विश्ववार पृथु श्रवौ दाशुष्टे मर्त्याय ५ तं नौ ग्रग्ने मुघवद्यः पुरुत्तुं र्यिं नि वाजं श्रुत्यं युवस्व । वैश्वानर् महि नः शर्म यच्छ रुद्रेभिरग्ने वसुभिः स्रजोषाः ६

### (६) षष्ठं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र समाजो असुरस्य प्रशस्ति पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । इन्द्रस्येव प्र त्वसंस्कृतानि वन्दे दारुं वन्देमानो विविष्म १ कृविं केतुं धासिं भानुमद्रे हिंन्वन्ति शं राज्यं रोदेस्योः । पुरंदरस्य गीर्भरा विवासे ऽग्नेर्वृतानि पूर्व्या महानि २ न्यंक्रतून् ग्रिथनी मृधवांचः प्रशीरंश्रद्धाँ स्रेवृधाँ स्रेय्ज्ञान् । प्रप्र तान् दस्यूर्राग्निर्ववाय पूर्वश्चकारापेराँ अर्यज्यन् ३ यो स्रेपाचीने तमिस मदेन्तीः प्राचीश्चकार नृतेमः शचीभिः । तमीशानं वस्वौ अग्निं गृंशीषे उनानतं दुमर्यन्तं पृतन्यून् ४ यो देह्योई अनेमयद् वधस्त्रे यो अर्यपत्तिरुषसंश्चकारे । स निरुध्या नहुंषो यह्नो अग्निं विवश्चक्रे बिलहृतः सहोभिः अयस्य शर्मनुप विश्वे जनास एवैस्तस्थः सुमृतिं भिन्नेमाणाः । वैश्वान्रो वरमा रोदेस्यो राग्निः संसाद पित्रोरुपस्थम् ६ आ देवो देदे बुध्याई वसूनि वैश्वान्र उदिता सूर्यस्य । आ समुद्रादर्वरादा परस्मा दाग्निर्दे दिव आ पृंथिवयाः ७

#### (७) सप्तमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । त्रप्निर्देवता । त्रिष्टुप्

#### छन्दः

प्र वो देवं चित् सहसानमृग्नि मश्चं न वाजिनं हिष्वे नमीभिः। भवां नो दूतो श्रध्वरस्यं विद्वान् त्मनां देवेषुं विविदे मितद्वंः १ श्रा याद्यग्ने पृथ्याः अनु स्वा मन्द्रो देवानां स्र्व्यं जुंषाणः। श्रा सानु शृष्मैर्नृदयन् पृथिव्या जम्भेभिविश्वेमुशध्यवनीनि २ प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि बहिः प्रीणीते श्राग्नरीळितो न होतां। श्रा मातरां विश्ववारे हवानो यतौ यविष्ठ जित्त्रषे सुशेवः ३ सद्यो श्रध्वरे रथिरं जनन्त मानुषासो विचेतसो य एषाम्। विशामधायि विश्पतिर्दुरोणे्ड्रं ऽग्निर्मृन्द्रो मध्ववचा ऋतावां ४ श्रासीद वृतो विह्नराजगन्त्रा नृग्निर्ब्रह्मा नृषदंने विध्वतां। द्योश्च यं पृथिवी वावृधाते श्रा यं होता यजित विश्ववांरम् ॥ एते द्युमेभिविश्वमातिरन्त मन्त्रं ये वारं नर्या श्रतंचन्। प्र ये विश्विस्तरन्त श्रोषमाणा श्रा ये मे श्रस्य दीध्यवृतस्यं ६ न त्वामंग्न ईमहे विसिष्ठा ईशानं सूनो सहस्रो वसूनाम्। इष्वं स्तोतृभ्यो मुघवद्ध श्रानड् यूयं पात स्वस्तिभिः सर्वा नः ७

#### (८) त्र्रष्टमं सूक्तम् १-७) सप्तर्चस्यास्य सक्तस्य मैत्रावरुणिवंसिष्ट त्राषिः ।

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्धे राजा सम्यों नमीभि यस्य प्रतीक्रमाहृतं घृतने ।
नरी हुव्येभिरीळते सबाध ग्राग्निरग्रं उषसामशोचि १
ग्रियमु ष्य सुमहाँ ग्रवेदि होता मन्द्रो मनुषो यह्नो ग्रिग्निः ।
वि भा ग्रेकः ससृजानः पृथिव्यां कृष्णपिवरोषधीभिर्ववचे २
कया नो ग्रिग्ने वि वसः सुवृक्तिं कामृ स्वधामृंगवः शस्यमानः ।
कदा भवेम पत्रयः सुदत्र रायो वन्तारौ दुष्टरस्य साधोः ३
प्रप्रायम्गिर्भरतस्य शृग्वे वि यत् सूर्यो न रोचेते बृहद् भाः ।
ग्रिभि यः पूरुं पृतेनासु तस्थौ द्युतानो दैव्यो ग्रितिथः शुशोच ४
ग्रिस्तित् त्वे ग्राहवनानि भूरि भुवो विश्वेभिः सुमना ग्रनीकैः ।
स्तुतश्चिदग्ने शृगिवषे गृगानः स्वयं वधस्व तन्वं सुजात ४
इदं वचेः शत्साः संसहस्त मुद्गये जनिषीष्ट द्विबहाः ।

शं यत् स्तोतृभ्यं ग्रापये भवति द्युमदंमीव्चातंनं रच्चोहा ६ नू त्वामंग्र ईमहे वसिष्ठा ईशानं सूनो सहसो वसूनाम् । इषं स्तोतृभ्यो मुघर्वद्ध ग्रानड् यूयं पति स्वस्तिभिः सदो नः ७

#### (६) नवमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । स्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रबोधि जार उषसांमुपस्था द्वोतां मुन्द्रः क्वितंमः पाव्कः । दर्धाति केतुमुभयंस्य जन्तो र्ह्व्या देवेषु द्रविणं सुकृत्सुं १ स सुक्रतुर्यो वि दुरं पण्नां पुनाना ग्रुकं पुरुभोजसं नः । होता मुन्द्रो विशां दर्मूना स्तिरस्तमो दृशे राम्याणांम् २ ग्रमूरः क्विरदितिर्विवस्वान् त्सुसंसिन्मित्रो ग्रतिथः शिवो नः । चित्रभांनुरुषसां भात्यग्रे ऽपां गर्भः प्रस्वर् ग्रा विवेश ३ ईळेन्यो वो मर्नुषो युगेषुं समन्गा ग्रश्चात्वेदाः । सुसंदृशां भानुना यो विभाति प्रति गावः सिमधानं बुंधन्त ४ ग्रग्ने याहि दूत्यंर् मा रिषरयो देवाँ ग्रच्छां ब्रह्मकृतां ग्रोनं । सर्रस्वतीं मुरुतो ग्रिश्चापो यि देवान् र्वाचेयाय विश्वान् ४ त्वामग्रे सिमधानो वसिष्ठो जरूथं हुन् यि राये प्रिधम् । पुरुणीथा जातवेदो जरस्व यूयं पात स्वस्तिभः सदां नः ६

### (१०) दशमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उषो न जारः पृथु पाजौ अश्वेद दिविद्युत्द दीद्यच्छोश्रीचानः । वृषा हिरः शुचिरा भिति भासा धियौ हिन्वान उशितीरंजीगः १ स्वर्श्ण वस्तौरुषसामरोचि युज्ञं तेन्वाना उशिजो न मन्मे । अग्विजन्मीन देव आ वि विद्वान् द्ववद् दूतो देवयावा विनिष्ठः २ अच्छा गिरौ मृतयौ देवयन्ती रिग्नं येन्ति द्रविणं भिन्नेमाणाः । सुसंदृशं सुप्रतीकं स्वर्शं हव्यवाहंमर्तिं मानुषाणाम् ३ इन्द्रं नो अग्ने वस्निभः सजोषां रुद्रं रुद्रेभिरा वहा बृहन्तेम् । ग्रादित्येभिरदितिं विश्वजन्यां बृहस्पितमृक्विभिर्विश्ववीरम् ४ मन्द्रं होतौरमुशिजो यविष्ठ मृग्निं विशे ईळते ग्रध्वरेषुं । स हि चपीवाँ ग्रभवद् रयीणा मतेन्द्रो दूतो युजर्थाय देवान् ४

#### (११) एकादशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ सृषिः । स्रिग्नर्वेवता । त्रिष्टुप् छन्दः मृहाँ स्रस्यध्वरस्यं प्रकेतो न त्र्युते त्वदुमृतां मादयन्ते । स्रा विश्वेभिः सर्थं याहि देवे न्यंग्रे होतां प्रथमः संदेह १ त्वामीळते स्रजिरं दूत्याय हुविष्मन्तः सदुमिन्मानुषासः । यस्यं देवेरासेदो बहिंरुग्ने ऽहान्यस्मै सुदिनां भवन्ति २ त्रिश्चिद्क्तोः प्र चिकितुर्वसूनि त्वे स्रन्तर्दाशुष्टे मर्त्याय । मृनुष्वदंग्न इह येच्चि देवान् भवां नो दूतो स्रीभशस्तिपावां ३ स्राग्निरीशे बृहतो स्रध्वरस्या ऽग्नि विश्वस्य हुविषः कृतस्यं । कृतुं ह्यस्य वसेवो जुषन्ता ऽथां देवा देधिरे हव्यवाहंम् ४ स्राग्ने वह हित्रद्याय देवा निन्द्रंज्येष्ठास इह मोदयन्ताम् । इमं युज्ञं दिवि देवेषुं धेहि यूयं पात स्वस्तिभः सदां नः ५

#### (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । ग्रिग्नर्वेवता । त्रिष्ठुप् छन्दः ग्रिगेन्म मृहा नर्मसा यविष्ठुं यो दीदाय सिमद्धः स्वे दुरोणे । चित्रभौनुं रोदेसी ग्रुन्तरुवीं स्वौहतं विश्वतः प्रत्यन्नम् १ स मृहा विश्वौ दुरितानि साह्णा नृग्निः ष्टेवे दम् ग्रा जातवेदाः । स नौ रिच्चषद् दुरितादेवद्या दस्मान् गृंग्णत उत नौ मृघोनेः २ त्वं वर्रुण उत मित्रो ग्रेग्ने त्वां वर्धन्ति मृतिभिर्वसिष्ठाः । त्वे वस्तुं सुष्णुनानि सन्तु यूयं पति स्वस्तिभः सदौ नः ३

#### (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्राग्नये विश्वशुचे धियुंधे ऽसुरघ्ने मन्मे धीतिं भेरध्वम् ।

भरें हुविर्न बृहिषि प्रीगानो वैश्वानुराय यतेये मतीनाम् १ त्वमंग्ने शोचिषा शोश्चान् ग्रा रोदंसी ग्रपृगा जायमानः। त्वं देवाँ ग्रभिशंस्तेरमुश्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा २ जातो यदंग्ने भुवना व्यर्व्यः पुशून् न गोपा इर्यः परिज्मा। वैश्वानर ब्रह्मंगे विन्द गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ३

### (१४) चतुर्दशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । (१) प्रथमचीं बृहती, (२-३) द्वितीयातृतीययोश्च त्रिष्टुप् छन्दसी स्मिधी जातवेदसे देवाये देवहूतिभिः । हिविभिः शुक्रशौचिषे नम्स्विनौ व्यं दिशेमाग्नये १ व्यं ते अग्ने स्मिधी विधेम व्यं दिशेम सुष्टती येजत्र । व्यं घृतेनिध्वरस्य होत र्व्यं देव हिविषी भद्रशोचे २ आग्ने देवेभिरुपे देवहूति मग्ने याहि वर्षट्कृतिं जुषाणः । तुभ्यं देवाय दार्शतः स्याम यूयं पौत स्वस्तिभिः सदी नः ३

#### (१५) पञ्चदशं सूक्तम् (१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । स्रग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

उपसद्याय मीळहुषं श्रास्ये जुहुता हुविः । यो नो नेदिष्टमाप्यंम् १ यः पर्च चर्ष्णीर्भ निष्साद दमेदमे । क्विर्गृहपितिर्युवी २ स नो वेदौ श्रमात्ये मृग्नी रेच्चतु विश्वतः । उतास्मान् पात्वंहेसः ३ नवं नु स्तोमेमृग्नये दिवः श्येनायं जीजनम् । वस्वः कुविद् वृनाति नः ४ स्पार्हा यस्य श्रियौ दृशे रिवर्गीरवंतो यथा । श्रग्रे युज्ञस्य शोचेतः ४ सेमां वेतु वर्षदकृति मृग्निर्जुषत नो गिरः । यजिष्ठो हव्यवाहेनः ६ नि त्वां नच्य विश्पते द्युमन्तं देव धीमहि । सुवीरमग्न श्राहुत ७ चपं उस्त्रश्चं दीदिहि स्वग्नयस्त्वयां व्यम् । सुवीरस्त्वमंस्मयः ५ उपं त्वा सातये नरो विप्रांसो यन्ति धीतिभिः । उपाचिरा सहस्त्रिणी ६ श्रुग्नी रच्चांसि सेधित श्रुक्रशौचिरमंत्र्यः । शुचिः पाव्क ईडचः १० स नो राधांस्या भरे शौनः सहसो यहो । भगश्च दातु वार्यम् ११

त्वमंग्ने <u>वीरवृद् यशौ देवश्चं सिवता भर्गः । दितिश्च दाति</u> वार्यम् १२ स्र<u>ग्ने रत्तां ग्रो</u> स्रहं प्रति ष्म देव रीषतः । तिपष्ठेरजरौ दह १३ स्रधा मही न स्रायुस्य नाधृष्ट्रो नृपीतये । पूर्भवा श्वतभुंजिः १४ त्वं नेः पाह्यंहंसो दोषावस्तरघायतः । दिवा नक्तमदाभ्य १४

#### (१६) षोडशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । प्रगाथः ( विषमर्चां बृहती समर्चां सतोबृहती ) छन्दः

एना वौ स्रग्निं नर्मसो जी नपतिमा हुवे। प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतमुमृतेम् १ स यौजते ग्ररुषा विश्वभौजसा स दुंद्रवृत् स्वाहुतः । सुब्रह्मी युज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनीनाम् २ उदस्य शोचिरस्था दाजुह्वानस्य मीळहुर्षः । उद् ध्रमासौ ऋरुषासौ दिविस्पृशः सम्प्रिमिन्धते नरः ३ तं त्वी दूतं कृरामहे युशस्तमं देवाँ ग्रा वीतये वह। विश्वा सूनो सहसो मर्तुभोजना रास्व तद् यत् त्वेमहि ४ त्वमीग्ने गृहपैति स्त्वं होती नो ग्रध्वरे। त्वं पोर्ता विश्ववार प्रचैता यिच वेषि च वार्यम् ४ कृधि रतं यर्जमानाय सुक्रतो त्वं हि रतिधा ग्रसि । न्रा न त्राते शिशी<u>हि</u> विश्वमृत्विजं सुशं<u>सो</u> य<u>श</u>्च दत्तते ६ त्वे स्रीग्ने स्वाहुत प्रियासीः सन्तु सूरयेः । यन्तारो ये मुघवनो जनीना मूर्वान् दर्यन्त गोनीम् ७ येषामिळा घृतहस्ता दुरोग स्राँ स्रपि प्राता निषीदिति । ताँस्त्रीयस्व सहस्य दुहो निदो यच्छा नः शर्म दीर्घश्र्त ५ स मुन्द्रयो च जिह्नया विह्निरासा विदुष्टेरः । त्रुग्ने रियं मघर्वद्भो न त्रुग वह हञ्यदर्गितं च सूदय ६ ये राधांसि ददत्यश्वर्या मघा कामैन श्रवंसो महः। ताँ ग्रंहंसः पिपृहि पुर्तृ<u>भिष्ट</u>ं शतं पूर्भिर्यंविष्ठच १० देवो वौ द्रविशोदाः पूर्णां विवष्टचासिचीम् । उद् वां सिञ्चध्वमुपं वा पृराध्व मादिद् वो देव ग्रोहते ११ तं होतारमध्<u>वरस्य</u> प्रचैत<u>सं</u> विह्नं देवा स्रकृरवत । दर्<u>धाति</u> रत्नं वि<u>ध</u>ते सुवीर्यं मुग्निर्जनीय <u>दा</u>शुषे १२

#### (१७) सप्तदशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । ग्रिग्निर्देवता । द्विपदा त्रिष्ट्प् छन्दः

ग्रमे भर्व सुष्मिधा सिमद्भ उत बहिर्हिर्विया वि स्तृंणीताम् १ उत द्वारं उशातिर्व श्रेयन्तामुत देवाँ उशात ग्रा वेहेह १२ ग्रमे वीहि हिविषा यि देवान् त्स्वध्वरा कृंगुहि जातवेदः ३ स्वध्वरा करित जातवेदा यत्त्रं देवाँ ग्रमृतान् पिप्रयंच्च २४ वंस्व विश्वा वार्याणि प्रचेतः सत्या भवन्त्वाशिषो नो ग्रद्य ४ त्वामु ते देधिरे हव्यवाहं देवासो ग्रम्म ऊर्ज ग्रा नपतिम् ३६ ते ते देवाय दार्शतः स्याम महो नो रता वि देध इयानः ४७ द्वितीयोऽनुवाकः । सू० १८-३३

#### (१८) ऋष्टादशं सूक्तम्

(१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रमृषिः । (१-२१) प्रथमाद्येकविंशत्यृचामिन्द्रः, (२२-२५) द्वाविंश्यादिचतसृणाञ्च पैजवनस्य सुदासो दानस्तुतिर्देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

त्वे ह् यत् पितरिश्चिन्न इन्द्र विश्वी वामा जीरतारो ग्रसीन्वन् ।
त्वे गार्वः सुदुष्टास्त्वे ह्यश्चा स्त्वं वस्त्री देवयते विनेष्ठः १
राजेव हि जिनिष्धः चेष्येवा ऽव द्युभिरिष विदुष्क्विः सन् ।
पिशा गिरौ मष्वन् गोभिरश्चै स्त्वायतः शिशोहि राये ग्रस्मान् २
इमा उ त्वा पस्पृधानासो ग्रत्री मन्द्रा गिरौ देवयन्तीरुपं स्थः ।
ग्रवाची ते पृथ्यी राय एतु स्यामे ते सुमृताविन्द्र शर्मन् ३
धेनुं न त्वी सूयवेसे दुर्दुच न्नुप ब्रह्मीण ससृजे विसेष्ठः ।
त्वामिन्मे गोपितं विश्वं ग्राहा ऽऽ न इन्द्रीः सुमृतिं गुन्त्वच्छी ४
ग्रग्णीसि चित् पप्रथाना सुदास इन्द्री गाधान्येकृणोत् सुपारा ।
शर्धन्तं शिम्युमुचर्थस्य नव्यः शापं सिन्धूनामकृणोदशस्तीः ४

पुरोळा इत् तुर्वशो यर्चुरासीद् राये मत्स्यांसो निशिता ग्रपीव । -श्रुष्टिं चेक्रुर्भृगेवो दुह्यव<u>ेश्</u>च सखा सखायमत्रद् विषूचोः ६ त्रा योऽनेयत् स<u>ध</u>मा त्रार्यस्य गुव्या तृत्सुंभ्यो त्रजगन् युधा नृन् ७ दुराध्योई ग्रदितिं स्रेवयन्तो ऽचेतसो वि जगृभ्रे पर्रुष्णीम् । \_ मुह्नाविञ्यक् पृथिवीं पत्येमानः पुश्ष्क्वविरेशयुच्चायेमानः 🕏 ईयुरर्थं न न्यर्थं परुष्णी माशुश्चनेदंभिपित्वं जेगाम । -सुदास इन्द्रेः सुतुर्कों ऋमित्राः नरेन्धयुन्मानु<u>ष</u>े विधिवाचः ६ र्द्रुगावो न यवसादगौपा यथाकृतम्भि मित्रं चितासः । \_ पृश्निगावः पृश्निनिप्रेषितासः श्रुष्टिं चेकुर्नियुतो रन्तेयश्च १० एकं च यो विशतिं चे श्रवस्या वैकर्णयोर्जनान् राजा न्यस्तः । दुस्मो न सद्मन् नि शिशाति बुर्हिः शूरः सर्गमकृणोदिन्द्रं एषाम् ११ ग्रर्ध श्रुतं क्वषं वृद्धम्प्व नुं दुह्यं नि वृंग्गवजेबाहः। वृगाना ग्रत्रं सर्व्यायं सर्व्यं त्वायन्तो ये ग्रमंद्रवन् त्वा १२ वि <u>स</u>द्यो विश्वा दृं<u>हि</u>तान्ये<u>षा</u> मिन्द्रः पुरः सहसा <u>स</u>प्त दर्दः । व्यानिवस्य तृत्सेवे गर्य भा ग्जेष्मे पूरुं विदर्थे मृध्रवीचम् १३ नि गुव्यवोऽनेवो दुह्यवेश्च षृष्टिः शता स्षुपुः षट् सहस्रो । षृष्टिर्वीरासो ग्रधि षड् दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्यो कृतानि १४ इन्द्रें गैते तृत्सेवो वेविषाणा ग्रापो न सृष्टा ग्रंधवन्त नीचीः। दुर्मित्रासः प्रकलविन्मिमीना जहुर्विश्वीनि भोजना सुदासे १४ \_ स्र्रर्धं वीरस्यं शृतुपार्मनिन्द्रं परा शर्धन्तं नुनुदे स्र्रभि चाम् । इन्द्री मन्युं मेन्युम्यौ मिमाय भेजे पथो वर्तिनिं पत्यमानः १६ त्र्<u>राध्रे</u>ण चित् तद्वेकं चकार <u>सिंह्यं</u> चित् पेत्वेना जघान। म्रवं स्वक्तीर्वेश्यविश्वदिन्द्रः प्रायंच्छद् विश्वा भोजना सुदासे १७ शर्श्वन्तो हि शत्र्वो रारधुष्टे भेदस्य चिच्छर्धतो विन्दु रन्धिम्। मताँ एनः स्तुवृतो यः कृशोति तिग्मं तस्मिन् नि जीह वर्जमिन्द्र १८ त्रावृदिन्द्रं युमुना तृत्सवश्च प्रात्रं भेदं सर्वताता मुषायत् । ग्रजासंश्च शिग्रवो यत्त्वश्च बलिं शीर्षाणि जभुरश्वचीनि १६ न ते इन्द्र सुमृतयो न रायेः संचचे पूर्वा उषसो न नूताः । देवकं चिन्मान्यमानं जैघन्था ऽव त्मनी बृहुतः शम्बीरं भेत् २०

प्रये गृहादमेमदुस्त्वाया पराशारः शतयांतुर्वसिष्ठः ।
न ते भोजस्यं स्रूक्यं मृष्ट्ना ऽधां सूरिभ्यः सुदिना व्युंच्छान् २१
द्वे नप्तुंदेववितः शते गो द्वां रथां वधूमंन्ता सुदासः ।
ग्रहांत्रग्ने पैजवनस्य दानं होतेव सद्य पर्येमि रेभेन् २२
चत्वारों मा पैजवनस्य दानाः स्मिद्दिष्टयः कृशानिनों निरेके ।
ग्रुजासों मा पृथिविष्ठाः सुदासं स्तोकं तोकाय श्रवंसे वहन्ति २३
यस्य श्रवो रोदंसी ग्रन्तरुवीं शीर्ष्णोशीर्ष्णे विष्यभाजां विभक्ता ।
स्पप्तेदिन्द्रं न स्ववतों गृणन्ति नि युंध्यामधिमंशिशाद्भीके २४
इमं नेरो मरुतः सश्चतानु दिवौदासं न पितरं सुदासः ।
ग्रुविष्टनां पैजवनस्य केतं दूणाशं चत्रम्जरं दुवोयु २५

### (१६) एकोनविंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यस्तिग्मर्शृङ्गो वृष्भो न भीम एकः कृष्टीश्चयावयंति प्र विश्वाः । यः शर्श्वतो स्रदाशुषो गर्यस्य प्रयुन्तासि सुष्वितराय वेदेः १ त्वं हु त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमागस्तन्वा समुर्ये । दासं यच्छुष्णं कुर्यवं न्यस्मा ऋरेन्धय ऋार्जुनेयाय शिचीन् २ त्वं धृष्णो धृषुता वीतहेव्यं प्रावो विश्वभिरूतिभिः सुदासम् । प्र पौरुकुत्सिं त्रुसदेस्युमावः चेत्रेसाता वृत्रहत्येषु पूरुम् ३ त्वं नृभिर्नृमणो देववीतो भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि। त्वं नि दस्युं चुम्रिं धुनिं चा उस्वीपयो दुभीतीये सुहन्त्ं ४ तर्व च्यौबानि वज्रहस्त तानि नव यत् पुरी नवृतिं चे सद्यः । निवेशीने शतत्माविवेषी रहिञ्च वृत्रं नम्चिम्ताहिन् ४ सना ता ते इन्द्र भोर्जनानि रातहेन्याय दाशुषे सुदासे । वृष्णे ते हरी वृषेणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्मीणि पुरुशाक वार्जम् ६ मा ते ग्रस्यां संहसावृन् परिष्टा वृघायं भूम हरिवः परादै। त्रायस्व नोऽवृके भिर्वरू थै स्तर्व प्रियासः सूरिषु स्याम ७ प्रियास इत् ते मघवन्नभिष्टी नरी मदेम शुर्णे सर्वायः । नि तुर्वशं नि याद्रं शिशी ह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन् ५

सद्यश्चित्र ते मघवन्नभिष्टौ नरेः शंसन्त्युक्थशासं उक्था।
ये ते हवेभिविं प्रणीरंदोश न्नस्मान् वृंणीष्व युज्यीय तस्मै ६
एते स्तोमां न्रां नृंतम् तुभ्यं मस्मद्रचेश्चो दर्दतो मुघानिं।
तेषांमिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भूः सर्खा च शूरोऽविता चे नृ्णाम् १०
नू ईन्द्र शूर स्तर्वमान ऊती ब्रह्मजूतस्तन्वां वावृधस्व।
उपं नो वाजान् मिमीह्युप स्तीन् यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ११
तृतीयोऽध्यायः। व०१-३०

### (२०) विंशं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उग्रो जैज्ञे वीर्याय स्वधावा अक्रिरपो नर्यो यत् करिष्यन् । जिम्मर्युवा नृषदेनुमवौभि स्त्राता न इन्द्र एनसो मुहिश्चित् १ हन्तां वृत्रमिन्द्रः शूशिवानुः प्रावीनु वीरो जीरतारमूती । कर्ता सुदासे ग्रह वा उ लोकं दाता वसु मुहुरा दाशुषे भूत् २ युध्मो ग्रीनुर्वा खेजकृत् समद्वा शूरेः सत्राषाड् जनुषेमषीळहः । व्य<u>ांस</u> इ<u>न्द्रः पृतेनाः स्वोजा</u> स्रधा विश्वं शत्रूयन्तं जघान ३ उभे चिदिन्द्र रोदेसी महित्वा ऽऽ पंप्राथ तर्विषीभिस्तुविष्मः । नि वजमिन्द्रो हरिवान् मिमिचन् त्समन्धीसा मदेषु वा उवोच ४ वृषां जजान वृष्णं रणाय तम् चिन्नारी नयं ससूव। प्रयः सेनानीरध नृभ्यो ग्रस्ती नः सत्वी गुवेषेगः स धृष्णुः ४ नू चित् स भ्रेषते जनो न रेषुन् मनो यो स्रस्य घोरमाविवासात्। युज्ञैर्य इन्द्रे दर्धते दुर्वासि चयुत् स राय ऋतुपा ऋतेजाः ६ यदिन्द्र पूर्वो ग्रपंराय शिच न्नयुज्जचायान् कनीयसो देष्णम्। म्रमृत इत् पर्यासीत दूर मा चित्र चित्र्यं भरा रियं नेः ७ यस्त इन्द्र प्रियो जनो दर्दाश दसिन्निरेके स्रीद्रवः सखा ते। वयं ते ग्रस्यां स्मतौ चिनिष्ठाः स्याम वर्रूथे ग्रप्नतो नृपीतौ ५ एष स्तोमो अचिक्रदुद् वृषां त उत स्तामुमेघवन्नक्रपिष्ट । \_ <u>रा</u>यस्कामी ज<u>रि</u>तार तु स्रागुन् त्वमुङ्ग शिक्रु वस<u>्व</u> स्रा शिको नः ६ स न इन्द्र त्वयंताया इषे धा स्त्मना च ये मुघवानो जुनन्ति ।

# वस्वी षु ते जिर्हेत्रे ग्रस्तु शक्ति यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः १०

(२१) एकविंशं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रसावि देवं गोत्रमजीकुमन्धो न्यस्मि जिन्दौ जन्षैमुवीच। बोधांमिस त्वा हर्यश्व युज्ञै बोंधां नः स्तोमुमन्धंसो मदेषु १ प्र येन्ति युज्ञं विपयेन्ति बृहिः सोमुमादौ विदथै दुधवीचः । न्यं भ्रियन्ते यशसौ गृभादा दूरउपब्दो वृषेगो नृषाचः २ त्विमिन्द्र स्रवित्वा ग्रुपस्कः परिष्ठिता ग्रहिना शूर पूर्वीः । त्वद् वविक्रे रथ्योई न धेना रेजेन्ते विश्वी कृत्रिमीणि भीषा ३ भीमो विवेषायुधेभिरेषा मर्पासि विश्वा नर्याण विद्वान्। इन्द्रः पुरो जहंषाणो वि दूधोत् वि वर्षहस्तो महिना जैघान ४ न यातवं इन्द्र जूजुवुनों न वन्दंना शविष्ठ वेद्याभिः। स शर्धद्यों विषुणस्य जन्तो मां शिश्नदेवा ग्रपि गुर्त्रातं नेः ४ ग्रुभि क्रत्वेन्द्र भूरध ज्मन् न ते विव्यङ् महिमानं रजौसि ॥ हि वृत्रं शर्वसा ज्ञ धन्थ न शत्रुरन्तं विविदद् युधा ते ६ देवार्श्वित् ते ग्रसुर्याय पूर्वे ऽर्नु चत्रार्यं मिम्रे सहासि । इन्द्रौ मुघानि दयते विषह्ये न्द्रं वार्जस्य जोहुवन्त सातौ ७ कीरिश्चिद्धि त्वामवसे जुहावे शानिमन्द्र सौर्भगस्य भूरैः। त्रवौ बभ्थ शतमूते <u>त्र</u>समे त्रीभि<u>त्त</u>त्तुस्त्वावतो व<u>रू</u>ता ५ सर्वायस्त इन्द्र विश्वहं स्याम नमोवृधासौ महिना तेरुत्र। वन्वन्तुं स्मा तेऽवसा समीकेई ऽभीतिम्यों वनुषां शवसि ६ स न इन्द्र त्वयंताया इषे धा स्त्मना च ये मुघवानो जुनन्ति । वस्वी षु ते जरित्रे स्रस्तु शक्ति यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः १०

(२२) द्राविंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-८) प्रथमाद्यष्टचाँ विराट्, (६) नवम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी पिब्रा सोमीमन्द्र मन्दीतु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः ।

सोतुर्बाहुभ्यां सुर्यतो नार्वा १ यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येनं वृत्राणि हर्यश्च हंसि । स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु २ बोधा सु में मघवुन् वाचमेमां यां ते वसिष्ठो ग्रर्चित प्रशस्तिम्। इमा ब्रह्म स<u>ध</u>मादै जुषस्व ३ \_ श्रुधी हवं विपिपानस्या<u>द</u>्रे र्बोधा विप्रस्यार्चेतो मनीषाम् । -कृष्वा दुवांस्यन्त<u>मा</u> स<u>चे</u>मा ४ न ते गिरो ग्रपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टितिमसुर्यस्य विद्वान् । सर्दा ते नाम स्वयशो विवक्मि र्र भूरि हि ते सर्वना मानुषेषु भूरि मनीषी हैवते त्वामित्। मारे ग्रुस्मन्मघवु अयोक् केः ६ त्भ्येदिमा सर्वना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्मीणि वर्धना कृणोमि । त्वं नृभिर्हन्यो विश्वधीस ७ नू चिन्नु ते मन्यमानस्य दुस्मो देशनुवन्ति महिमानेमुग्र । न वीर्यमिन्द्र ते न रार्धः ५ ये च पूर्व ऋषियो ये च नूता इन्द्र ब्रह्मीण जनयन्त विप्राः। ग्रुस्मे ते सन्तु स्रूच्या शिवानि यूयं प्रत स्वस्तिभिः सदी नः ६

### (२३) त्रयोविंशं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उदु ब्रह्मांग्यैरत श्रव्सये न्द्रं सम्यें महया विसष्ठ । ग्रा यो विश्वानि शर्वसा तृतानी पश्चोता म् ईवंतो वर्चांसि १ ग्रयामि घोषं इन्द्र देवजामि रिर्ज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि । नृहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदंहांस्यित पर्ध्यस्मान् २ युजे रथं ग्वेषंग् हरिभ्या मुप ब्रह्माणि जुजुषाणमंस्थुः । वि बाधिष्ट स्य रोदंसी महित्वे न्द्रो वृत्राग्यंप्रती जेष्चन्वान् ३ ग्रापश्चित् पिप्युः स्त्योंई न गावो नर्ज्ञनृतं जिर्तारंस्त इन्द्र । याहि वायुर्न नियुतौ नो ग्रच्छा त्वं हि धीभिर्दयंसे वि वाजान् ४ ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिर्गं तुविराधंसं जिर्ते । एको देव्त्रा दर्<u>यसे</u> हि मर्ता निस्मञ्छूर सर्वने मादयस्व ४ एवेदिन्द्रं वृष्<u>णं</u> वज्जबाहुं वसिष्ठासो <u>अ</u>भ्यर्चन्त्यकेंः । स नेः स्तुतो <u>वी</u>रवेद् धातु गोमेद् यूयं पति स्वस्ति<u>भिः</u> सदी नः ६

### (२४) चतुर्विशं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

योनिष्ट इन्द्र सदेने स्रकारि तमा नृभिः पुरुहूत प्र योहि । स्रसो यथा नोऽविता वृधे च ददो वसूनि मुमदेश्च सोमैः १ गृभीतं ते मने इन्द्र द्विबर्हाः सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । विसृष्टधेना भरते सुवृक्ति रियमिन्द्रं जोहेवती मनीषा २ स्रा नौ दिव स्रा पृथिव्या सृजीषि च्विदं बहिः सोम्पेयाय याहि । वहेन्तु त्वा हरेयो मुद्रचेश्च माङ्क्ष्षमच्छो त्वसं मदीय ३ स्रा नो विश्वाभिक्तिभिः सुजोषा ब्रह्मं जुषाणो हर्यश्च याहि । वरीवृज्त स्थिवरेभिः सुशिप्रा ऽस्मे दधद वृषेणं शुष्मिन्द्र ४ एष स्तोमो मृह उग्राय वाहे धुरीईवात्यो न वाजर्यन्नधायि । इन्द्रं त्वायम्कं ईट्टे वसूनां दिवीव द्यामिधं नः श्रोमेतं धाः ४ एवा न इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र ते मृहीं सुमृतिं वैविदाम । इषे इंपन्व मृघवद्धः सुवीरां यूयं पति स्वस्तिभः सदी नः ६

### (२४) पञ्चविंशं सूक्तम् (१-६) षट्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रा ते मृह ईन्द्रोत्युंग्र समन्यवो यत् समरन्त सेनाः । पताति दिद्युन्नर्यस्य बाह्नो मां ते मनौ विष्वद्रचर्रिव चारीत् १ नि दुर्ग ईन्द्र श्निथह्यमित्रा निभि ये नो मतांसो ग्रमन्ति । ग्रारे तं शंसे कृणुहि निनित्सो रा नौ भर संभरेणं वसूनाम् २ श्वतं ते शिप्रिन्नूतर्यः सुदासे सहस्तं शंसा उत रातिरस्तु । जहि वर्धर्वनुषो मर्त्यस्या ऽस्मे द्युम्नमध् रत्नं च धेहि ३ त्वार्वतो हीन्द्र क्रत्वे ग्रस्मि त्वार्वतोऽवितः शूर रातौ । विश्वेदहानि तिवषीव उग्रँ ग्रोकः कृणुष्व हरिवो न मेधीः ४ कुत्सा एते हर्यश्वाय शूष मिन्द्रे सही देवर्जूतिमयानाः । स्त्रा कृषि सुहना शूर वृत्रा व्यं तरुत्राः सनुयाम् वार्जम् ४ एवा न इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्रते महीं सुमृतिं वैविदाम । इषं इंपन्व मुघवद्धाः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ६

### (२६) षड्विंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

न सोम् इन्द्रमस्तो ममाद् नाब्रह्माणो म्घवनि स्तासः ।
तस्मा उक्थं जेनये यज्जोष नृवन्नवीयः शृणवृद् यथां नः १
उक्थर्जक्थेसोम् इन्द्रं ममाद नीथेनीथे म्घवनि सुतासः ।
यदी स्वाधः पित्रं न पुत्राः समानदेन्ना अवसे हर्वन्ते २
चकार ता कृणवेन्नूनम्न्या यानि बुवन्ति वेधसः सुतेषुं ।
जनीरिव पित्रंकः समानो नि मिम्जे पुर इन्द्रः सु सर्वाः ३
एवा तमाहुरुत शृंगव इन्द्र एको विभक्ता त्रर्गिर्म्घानीम् ।
मिथस्तुरं ऊतयो यस्य पूर्वी रस्मे भुद्राणि सश्चत प्रियाणि ४
एवा वसिष्ठ इन्द्रमूतये नृन् कृष्टीनां वृष्यभं सुते गृंगाति ।
सहस्त्रण उपं नो माहि वाजनि यूयं पति स्वस्तिभः सर्दा नः ४

### (२७) सप्तविंशं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्रं नरी नेमधिता हवन्ते यत् पार्या युनर्जते धियुस्ताः । शूरो नृषाता शर्वसश्चकान ग्रा गोमित वृजे भेजा त्वं नः १ य ईन्द्र शुष्मो मघवन् ते ग्रस्ति शिचा सिर्खिभ्यः पुरुहूत नृभ्यः । त्वं हि दृळहा मघवृन् विचेता ग्रपा वृधि परिवृतं न रार्धः २ इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीना मधि चिम विषुरूपं यदस्ति । ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद् राध उपस्तुतश्चिद्वांक ३ नू चिन्न इन्द्रौ मुघवा सहूती दानो वाजं नि यमते न ऊती ।

म्रन्<u>ना</u> यस्य दित्तिणा <u>पी</u>पायं <u>वा</u>मं नृभ्यो <u>म्र</u>भिवीता सिर्विभ्यः ४ नू ईन्द्र <u>रा</u>ये वरिवस्कृधी नु म्रा ते मनो ववृत्याम मुघायं। गोमुदश्चां वृद् रथं वृद् व्यन्तो यूयं पति स्वस्ति<u>भिः</u> सर्दा नः ४

### (२८) ग्रष्टाविंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ब्रह्मी ग इन्द्रोपं याहि विद्वा नुर्वाश्चेस्ते हरेयः सन्तु युक्ताः । विश्वे चिद्धि त्वां विहर्वन्त मर्ता ग्रस्माक् मिच्छृंगुहि विश्वमिन्व १ हवं त इन्द्र मिहमा व्यानु इ ब्रह्म यत् पासि शविसमृषींगाम् । ग्रा यद् वर्ज्ञं दिधिषे हस्तं उग्र घोरः सन् क्रत्वां जिनष्ठा ग्रषांळहः २ तव प्रगीतीन्द्र जोहंवानान् त्सं यमृन् न रोदंसी निनेथं । महे ब्राय शर्वसे हि ज्ज्ञे ऽतूतु जिं चित् तूर्तु जिरिशशनत् ३ एभिनं इन्द्राहंभिर्दशस्य दुर्मित्रासो हि ब्रितयः पर्वन्ते । प्रिति यञ्चष्टे ग्रन्तेनना ग्रवं द्विता वर्रुणो मायी नः सात् ४ वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो ग्रयो राधसो यद् दर्दन्नः । यो ग्रर्चतो ब्रह्मकृतिमिविष्ठो यूयं पति स्वस्तिभः सर्दा नः ४

### (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

श्र्यं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व ग्रा तु प्र योहि हरिवृस्तदोकाः।
पिबा त्वर्शस्य सुष्तस्य चारो दंदो मुघानि मघवन्नियानः १
ब्रह्मन् वीर ब्रह्मकृतिं जुषाणो ऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम्।
श्रास्मन्नू षु सर्वने मादयस्वो पु ब्रह्माणि शृणव इमा नः २
का ते श्रस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन् दाशेम।
विश्वा मृतीरा ततने त्वाया ऽधा म इन्द्र शृणवो हवेमा ३
उतो घा ते पुरुष्याई इदासन् येषां पूर्वेषामशृणोर्श्राषीणाम्।
श्रधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमेतिः पितेव ४
वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यद् दर्दन्नः।

यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ४

### (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

माने देव शर्वसा याहि शुष्मिन् भर्वा वृध ईन्द्र रायो ग्रस्य।
महे नृम्णार्य नृपते सुवज्र मिह ज्ञाय पौस्याय शूर १
हर्वन्त उ त्वा हव्यं विवाचि तुनूषु शूराः सूर्यस्य सातौ।
त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृत्राणि रन्धया सुहन्तुं २
ग्रहा यदिन्द्र सुदिना व्युच्छान् दधो यत् केतुमुपमं समत्सुं।
न्यर्पाः सीद्दसुरो न होता हुवानो ग्रत्रं सुभर्गाय देवान् ३
व्यं ते ते इन्द्र ये चे देव स्तर्वन्त शूर ददीतो मुघानि।
यच्छा सूरिभ्यं उपमं वर्रूथं स्वाभुवौ जर्णामंश्नवन्त ४
वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो रार्धसो यद् ददीनः।
यो ग्रर्चतो ब्रह्मकृतिमिविष्ठो यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ४

### (३१) एकत्रिंशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-

ह) प्रथमादिनवर्चां गायत्री, (१०-१२) दशम्यादितृचस्य च विराट् छन्दसी प्र वृ इन्द्रीय मार्दन्ं हर्यश्वाय गायत । सर्खायः सोम्पाञ्ने १ शंसेदुक्थं सुदानेव उत द्युचं यथा नरेः । चकृमा सत्यरीधसे २ त्वं ने इन्द्र वाज्यु स्त्वं गृव्युः शितक्रतो । त्वं हिरग्ययुवंसो ३ व्यमिन्द्र त्वायवो ऽभि प्र गौनुमो वृषन् । विद्धी त्वर्रस्य नौ वसो ४ मा नौ निदे च वक्तवे ऽर्यो रेन्धीररीव्यो । त्वे ग्रप्प क्रतुर्ममे ५ त्वं वर्मास सप्रथः पुरोयोधश्च वृत्रहन् । त्वया प्रति ब्रुवे युजा ६ महाँ उतासि यस्य ते ऽनुं स्वधावरी सहः । मुम्नाते इन्द्र रोदंसी ७ तं त्वा मुरुत्वेती परि भुवद् वागी स्यावरी । नर्चमाणा सह द्युभिः इ ऊर्ध्वासस्त्वान्विन्देवो भुवेन् दस्ममुप् द्यवि । सं ते नमन्त कृष्टयः ६ प्र वो मृहे महिवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमितं कृगुध्वम् । विशः पूर्वाः प्र चरा चर्षाग्राः १०

<u>उ</u>रुव्यचेसे मृहिने सुवृक्ति मिन्द्रीय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । तस्ये <u>वृ</u>ता<u>नि</u> न मिनन्ति धीराः ११ इ<u>दं</u> वा<u>शी</u>रनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दिधरे सहिध्ये । हर्यश्वाय बर्हया समापीन् १२

#### (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम्

(१-२७) सप्तविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः, (२६) षड्विंश्या त्रमृचः पूर्वार्धस्य वासिष्ठः शक्तिर्वा त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । (१-२, ४-२७) प्रथमाद्वितीययोर्त्रमृचोश्चतुर्थ्यादिचतुर्विंशतेश्च प्रगाथः ( विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती ), (३) तृतीयायाश्च द्विपदा विराट् छन्दसी

मो षु त्वां वाघतंश्चना ऽऽरे ऋस्मन्नि रीरमन्। त्र<u>ा</u>रात्तांचित् स<u>ध</u>मादं नु त्रा गं<u>ही</u> ह वा सन्नुपं श्रुधि १ इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मच स्रासंते। \_ इ<u>न्द्रे</u> कार्म ज<u>रि</u>तारो वसूय<u>वो</u> र<u>थे</u> न पादुमा देधुः २ रायस्कामो वर्जहस्तं सुदिर्ज्ञिणं पुत्रो न पितरं हुवे ३ इम इन्द्रीय सुन्विरे सोमसो दध्यीशिरः । \_ ताँ स्रा मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक स्रा ४ श्रव्च्छ्रत्केर्ग ईयते वसूनां नू चिन्नो मधिषुद् गिरः। सद्यश्चिद् यः सहस्रांणि शता दद् न्निकिर्दित्संन्तमा मिनत् ५ स वीरो अप्रतिष्कुत इन्द्रेग शूश्वे नृभिः। यस्तै गभीरा सर्वनानि वृत्रहन् त्सुनोत्या च धार्वति ६ भवा वरूथं मघवन् मुघोनां यत् समजासि शर्धतः । वि त्वाहितस्य वेदेनं भजेम् ह्या दूरणशी भरा गर्यम् ७ सुनोता सोमुपाञ्ने सोमुमिन्द्रीय वृज्जिरौ। पर्चता पुक्तीरवंसे कृगुध्वमित् पृगान्नित् पृ<u>ंगा</u>ते मर्यः ५ मा स्रेधत सोमिनो दर्जता मुहे कृंगुध्वं राय ग्रातुजै। तुरिशारिजीयति चेति पुष्यति न देवासीः कव् बवे ६ निकः सुदासो रथं पर्यास न रीरमत्। इन्द्रो यस्याविता यस्य मुरुतो गमृत् स गोमीत बुजे १० गमुद् वार्ज वाजयिनिन्द्र मर्त्यो यस्य त्वमेविता भ्वः ।

ग्रुस्माकं बोध्यविता रथाना मुस्माकं शूर नृगाम् ११ उदिन्वस्य रिच्यतें ऽशो धनुं न जिग्युषेः। य इन्द्रो हरिवान् न देभिन्त तं रिपो दर्ज्ञ दधाति सोमिनि १२ मन्त्रमखेर्वं सुधितं सुपेशेसं दधीत युज्ञियेष्वा। पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरिन्त तं य इन्द्रे कर्मणा भुवेत् १३ \_ कस्तमि<u>न्द्र</u> त्वावसु मा मत्यौं दधर्षति । श्रद्धा इत् ते मघवृन् पार्ये दिवि वाजी वार्ज सिषासति १४ मुघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये दर्दति प्रिया वस् । तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभि विश्वी तरेम दुरिता १५ तवेदिन्द्राव्मं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्। सत्रा विश्वस्य परमस्यं राजसि निकंष्ट्रा गोषुं वृरवते १६ त्वं विश्वस्य धनुदा ग्रीसि श्रुतो य ईं भवेन्त्याजर्यः । तवायं विश्वः पुरुहूत पार्थिवो ऽवस्युर्नामे भिचते १७ यदिन्द्र यार्वतस्त्व मेतार्वदहमीशीय। स्तोतारमिद् दिधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय १८ शिचेयमिन्महयुते दिवेदिवे राय ग्रा कुहचिद्विदे। नृहि त्वदुन्यनम्घवन् नु ग्राप्यं वस्यो ग्रस्ति पिता चन १६ तुरिण्रित् सिषासित् वाजं पुरेध्या युजा। त्र्या व इन्द्रं पुरुहूतं नेमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्र्वम् २० न दुष्टती मर्त्यो विन्दते वसु न स्नेधन्तं रियर्नशत्। सुशक्तिरिन्में घवुन् तुभ्यं मार्वते देष्णं यत् पार्ये दिवि २१ \_ स्रुभि त्वा शूर नोनुमो ऽदुंग्धा इव धेनर्वः । ईशानम्स्य जर्गतः स्वर्दृशः मीशानिमन्द्र तुस्थुर्षः २२ न त्वावौँ ग्रन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जीनष्यते । ग्रश्वायन्तौ मघविन्नन्द्र वाजिनौ गव्यन्तस्त्वा हवामहे २३ त्रभी षतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः। पुरूवसुर्हि मेघवन् त्सनादिस भरेभरे च हर्व्यः २४ \_ पर्रा गुदस्व मघवन्नुमित्रीन् त्सुवेदां <u>नो</u> वसूं कृधि । ग्रुस्माकं बोध्यविता मेहाधने भवा वृधः सर्वीनाम् २५ इन्द्र क्रर्तुं न ग्रा भेर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

शिचां गो <u>अ</u>स्मिन् पुंरुहूत यामीन जीवा ज्योतिरशीमहि २६ मा नो अज्ञाता वृजनां दुराध्योई माशिवासो अर्व क्रमुः। त्वयां वृयं प्रवतः शर्श्वतीरपो ऽतिं शूर तरामसि २७

#### (३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-६) प्रथमादिनवर्चां मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः, (१०-१४) दशम्यादिपञ्चानाञ्च वसिष्ठपुत्रा इन्द्रो वा ऋषयः । (१-६) प्रथमादिनवर्चां वसिष्ठपुत्राः, (१०-१४) दशम्यादिपञ्चानाञ्च वसिष्ठो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

श्वित्यञ्चो मा दिच्चगुतस्केपर्दा धियंजिन्वासौ ऋभि हि प्रमुन्दुः । उत्तिष्ठीन् वोचे परि बृहिंषो नृन् न में दूरादवितवे वसिष्ठाः १ दूरादिन्द्रमनयुन्ना सुतेनं <u>ति</u>रो वै<u>श</u>न्तमा<u>ते</u> पान्तंमुग्रम् । पाशिद्युम्नस्य वायुतस्य सोमात् सुतादिन्द्रौऽवृशीता वसिष्ठान् २ एवे जुं सिन्धुंमेभिस्ततारे वे जुं के भेदमेभिर्जघान। \_ एवेनु कें दाश<u>रा</u>ज्ञे सुदा<u>सं</u> प्रावृदिन<u>्द्रो</u> ब्रह्मंणा वो वसिष्ठाः ३ \_ जुष्टी न<u>रो</u> ब्रह्मणा वः पितृगा मर्चमव्ययं न किलो रिषाथ। यच्छक्वरीषु बृह्ता रवेशे न्द्रे शुष्ममदंधाता वसिष्ठाः ४ उद् द्यामिवेत् तृष्णजौ नाथितासो ऽदीधयुर्दाशराज्ञे वृतासीः । वर्सिष्ठस्य स्तुवृत इन्द्रौ त्रुश्रो दुरुं तृत्सुंभ्यो त्रुकृगोदुं लोकम् ४ दुराडा इवेद् गोग्रजनास ग्रासन् परिच्छिन्ना भरता ग्रीर्भकासीः । ग्रर्भवञ्च प्रएता वसिष्ठ ग्रादित् तृत्सू<u>नां</u> विशो ग्रप्रथन्त ६ त्रयः कृरविन्त भ्वेनेषु रेतं स्तिस्तः प्रजा ग्रार्या ज्योतिरग्राः । त्रयो घुर्मासे उषसे सचन्ते सर्वा इत् ता अनु विदुर्वसिष्ठाः ७ सूर्यस्येव वृज्ञथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गेभीरः । वार्तस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमी वसिष्ठा ग्रन्वेतवे वः ५ त इन्निगयं हृद्यस्य प्रकेतैः सहस्रविल्शमभि सं चेरन्ति । यमेने तृतं पीरिधिं वर्यन्तो ऽप्सरस उपे सेदुर्वसिष्ठाः ६ विद्युतो ज्योतिः परि संजिहानं इंमुत्रावरुंगा यदपेश्यतां त्वा । तत् ते जन्मोतैकं वसिष्ठा गस्त्यो यत् त्वी विश ग्रीजभारे १० उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठो वंश्यी ब्रह्मन् मनसोऽधि जातः ।

द्रप्सं स्कृन्नं ब्रह्मंगा दैव्येन् विश्वे देवाः पुष्केरे त्वाददन्त ११ स प्रकेत उभयेस्य प्रविद्वान् त्सृहस्रोदान उत वा सदोनः । यमेने तृतं पेरिधिं वियिष्य न्नेप्सरसः परि जज्ञे विसिष्ठः १२ स्त्रे हे जाताविष्विता नमोभिः कुम्भे रेतेः सिषिचतुः समानम् । ततौ हु मान् उदियाय मध्यात् ततौ जातमृषिमाहुर्वसिष्ठम् १३ उक्थभृतं साम्भृतं इंबभर्ति ग्रावांगां इंबभ्रत् प्र वदात्यग्रे । उपैनमाध्वं सुमन्स्यमाना ग्रा वो गच्छाति प्रतृदो विसिष्ठः १४ तृतीयोऽनुवाकः । सू० ३४-४४

#### (३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१-१४, १८-२५) प्रथमादिपञ्चदशर्चामष्टादश्याद्यष्टानाञ्च विश्वे देवाः, (१६) षोडश्या ग्रहः, (१७) सप्तदश्याश्चाहिर्बुध्यो देवताः । (१-२१) प्रथमाद्येकविंशत्यृचां द्विपदा विराट्, (२२-२५) द्वाविंश्यादिचतसृणाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी

प्र शक्रैत् देवी मनीषा ऋस्मत् स्तिष्टो रथो न वाजी १ विदुः पृथिव्या दिवो जनित्रं शृरावन्त्यापो स्रध चर्रन्तीः २ त्र्यापेश्चिदस<u>मे</u> पिन्वेन्त पृथ्वी वृत्रिषु शू<u>रा</u> मंसेन्त <u>उ</u>ग्राः ३ त्रा धूर्ष्वरमे द<u>धाताश्वा निन्द्रो</u> न वृजी हिरंगयबाहः ४ ग्रभि प्र स्थाताहैव युज्ञं यातैव पत्मन् त्मनी हिनोत ४ त्मनी समत्सु हिनोते युज्ञं दधीत केतुं जनीय वीरम् ६ उदस्य श्ष्मीद् भानुर्नात् बिभीति भारं पृथिवी न भूमे ७ ह्नयामि देवाँ स्रयातुरमे साधनितेन धिर्यं दधामि ५ म्रभि वो देवीं धियं दिधध्वं प्र वो देवत्रा वार्च कृण्ध्वम् ६ त्रा चेष्ट त्रा<u>सां</u> पाथौ नुदी<u>नां</u> वर्रुण उुग्रः सहस्रचित्ताः १० राजी राष्ट्रचफढ़ानां पेशौ नुदीना मनुत्तमस्मै चत्रं विश्वायुं ११ ग्रविष्टो ग्रस्मान् विश्वास् विद्वव द्यं कृगोत शंसं निनित्सोः १२ व्येत् दिद्युद् द्विषामशेवा युयोत् विष्वग्रपस्तनूनीम् १३ त्रवीन्नो त्रुग्निर्ह्वव्यान्नमी<u>भिः</u> प्रेष्ठी त्रस्मा त्रधा<u>यि</u> स्तोर्मः १४ सजूर्देवेभिरपां नपतिं सखीयं कृध्वं शिवो नौ ग्रस्तु १५ <u>अ</u>ञ्जामुक्थैरहिं गृगीषे बुध्ने न<u>ु</u>दीनां रजःसु षीदेन् १६

मा नोऽहिर्बुध्यो रिषे धा न्मा युज्ञो ग्रस्य स्त्रिधदृतायोः १७ उत न एषु नृषु श्रवो धुः प्र राये यन्तु शर्धन्तो ग्र्यः १८ तपन्ति शत्रुं स्वर्श्ण भूमा महासेनासो ग्रमेभिरेषाम् १६ ग्रा यद्यः पत्तीर्गमन्त्यच्छा त्वष्टा सुपाणिर्दधातु वीरान् २० प्रति नः स्तोमं त्वष्टा जुषेत स्यादस्मे ग्ररमेतिर्वसूयः २१ ता नौ रासन् रातिषाचो वसू न्या रोदंसी वरुणानी शृंणोतु । वर्ष्त्रत्रीभिः सुशर्णो नौ ग्रस्तु त्वष्टा सुदत्रो वि दंधातु रायः २२ तत्रो रायः पर्वतास्तन् ग्राप् स्तद् रित्षाच ग्रोषंधीकृत द्यौः । वनस्पतिभिः पृथ्विवी सजोषां उभे रोदंसी परि पासतो नः २३ ग्रनु तदुर्वी रोदंसी जिहाता मनुं द्युज्ञो वर्रण्ण इन्द्रसखा । ग्रनु विश्वे मुरुतो ये सहासौ रायः स्याम धुरुणं ध्रियध्यै २४ तत्र इन्द्रो वर्रणो मित्रो ग्राप्त राप्त ग्रोषंधीर्विननौ जुषन्त । शर्मन् तस्याम मुरुतामुपस्थै यूयं पति स्वस्तिभः सदा नः २४

#### (३४) पञ्चत्रिंशं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । विश्वे देवा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

शं ने इन्द्राग्नी भेवतामवीिभः शं न इन्द्रावर्रुणा रातहेव्या। शिमन्द्रासोमां सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वार्जसाती १ शं नो भगः शर्मु नः शंसो अस्तु शं नः पुरेन्धिः शर्मु सन्तु रायः। शं नेः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नी अर्युमा पुरुजातो ग्रेस्तु २ शं नी धाता शर्मु धर्ता नी ग्रस्तु शं ने उक्तची भेवतु स्वधािभः। शं रोदंसी बृहती शं नो ग्रद्धः शं नी देवानां सुहवानि सन्तु ३ शं नी श्राग्रज्योतिरनीको ग्रस्तु शं नी मित्रावर्रुणावृश्चिना शम्। शं नेः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं ने इष्टिरो ग्रभि वातु वार्तः ४ शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहृतौ शम्नतिरंचं दृशये नो ग्रस्तु। शं न अपेधीर्वृनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः प्रशं न इन्द्रो वसुभिर्देवो ग्रस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः। शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो ग्रस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः। शं ने रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नु स्त्वष्टा ग्राभिरिह शृणोतु ६ शं नुः सोमो भवतु ब्रह्म शं नुः शं नो ग्रावाणः शर्मु सन्तु युज्ञाः।

शं नुः स्वर्रूणां मितयो भवन्तु शं नेः प्रस्वर्रः शम्बस्तु वेदिः ७ शं नः सूर्यं उरुचचा उदैतु शं नुश्चतैस्नः प्रदिशौ भवन्तु । शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शर्मु सन्त्वापः ५ शं नो स्रदितिर्भवतु बृतेभिः शं नौ भवन्तु मुरुतः स्वर्काः । शं नो विष्णुः शर्मु पूषा नौ ग्रस्तु शं नौ भवित्रं शम्बस्तु वायुः ६ शं नौ देवः संविता त्रायमागः शं नौ भवन्तूषसौ विभातीः । शं नेः पुर्जन्यौ भवतु प्रजाभ्यः शं नुः चेत्रेस्य पतिरस्तु शंभुः १० शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु। शर्मभिषाचः शर्मु रातिषाचः शं नौ दिव्याः पार्थिवाः शं नो ग्रप्याः ११ शं नेः सत्यस्य पर्तयो भवन्तु शं नो ग्रर्वन्तः शर्मु सन्तु गार्वः । शं ने ऋभवेः सुकृतेः सुहस्ताः शं नौ भवन्तु पितरो हवेषु १२ शं नौ ऋज एर्कपाद् देवो स्रस्तु शं नोऽहिर्बुध्यर्शः शं समुद्रः । शं नौ ऋपां नपीत् पे्ररस्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगौपा १३ <u> ग्रादित्या रु</u>द्रा वसेवो जुषन्<u>ते</u> दं ब्रह्म क्रियमा<u>ं</u>णं नवीयः । शृगवन्तुं नो दिव्याः पार्थिवासो गोर्जाता उत ये युज्ञियासः १४ र्ये देवानां युज्ञियां युज्ञियांनां मनोर्यजेत्रा ऋमृतां ऋतुज्ञाः । ते नौ रासन्तामुरुगायमुद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदी नः १४ चतुर्थोऽध्यायः । व० १-३०

### (३६) षट्त्रंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठं त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र ब्रह्मैतु सर्दनादृतस्य वि रिश्मिभिः ससृजे सूर्यो गाः । वि सानुना पृथिवी सेस्र उर्वी पृथु प्रतीक् मध्येधे ऋग्निः १ इमां वा इंमत्रावरुणा सुवृक्ति मिष् न कृरावे ऋसुरा नवीयः । इनो वामन्यः पद्वीरदेब्धो जर्न च मित्रो यंतित ब्रुवाणः २ ऋग वार्तस्य धर्जतो रन्त इत्या ऋपीपयन्त धेनवो न सूर्दाः । महो दिवः सर्दने जार्यमानो ऽचिक्रदद् वृष्भः सस्मिन्नूर्धन् ३ गिरा य एता युनजद्धरी त इन्द्रं प्रिया सुरथां शूर धायू । प्र यो मन्युं रिरिन्नतो मिना त्या सुक्रतुमर्यमणं ववृत्याम् ४ यर्जन्ते ग्रस्य स्रुव्यं वर्यश्च नम्स्विनः स्व ऋ्तस्य धार्मन् । वि पृत्ती बाबधे नृभिः स्तर्वान इदं नमी रुद्राय प्रेष्ठम् ४ ग्रा यत् साकं यशसी वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता । याः सुष्वर्यन्त सुदुर्घाः सुधारा ऋभि स्वेन पर्यसा पीप्यानाः ६ उत त्ये नी म्रुती मन्दसाना धिर्यं तोकं चे वाजिनीऽवन्तु । मा नः परि रुयदत्त्तरा चर न्त्यवीवृधन् युज्यं ते रियं नेः ७ प्र वो महीम्रमितं कृणुध्वं प्र पूषणं विद्थ्यंर् न वीरम् । भगं धियोऽवितारं नो ऋस्याः सातौ वार्जं रातिषाचं पुरेधिम् इ ग्रच्छायं वो मरुतः श्लोकं एत्व च्छा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः । उत प्रजायै गृण्यते वयो धु र्यूयं पति स्वस्तिभः सदी नः ६

### (३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्या वो वाहिष्ठो वहतु स्तवध्यै रथी वाजा त्रृभुन्नग्रो त्र्रमृक्तः । ऋभि त्रिपृष्ठेः सर्वनेषु सोमै मंदे सुशिप्रा मुहभिः पृणध्वम् १ य्यं हु रते मुघवत्स् धत्थ स्वर्दशे त्रृभुज्ञणो ग्रमृक्तम्। \_ सं युज्ञेषु स्वधावन्तः पिबध्वं वि नो राधांसि मृतिभिर्दयध्वम् २ उवोचिथ हि मेघवन् देष्णं मुहो ग्रर्भस्य वसूनो विभागे। उभा ते पूर्णा वसुना गर्भस्ती न सूनृता नि यमते वस्वया ३ त्वर्मिन्द्र स्वयंशा त्राभुन्ना वाजो न साधुरस्तमे्ष्यृक्वी । व्यं नु ते दाश्वांसेः स्याम् ब्रह्मं कृरावन्तो हरिवो वसिष्ठाः ४ सनितासि प्रवतो दाशुषे चिद् याभिर्विवेषो हर्यश्व धीभिः । ववन्मा नु ते युज्यभिरूती कदा ने इन्द्र राय ग्रा देशस्येः ५ वासर्यसीव वेधसस्त्वं नेः कुदा ने इन्द्र वर्चसो बुबोधः । ग्रस्तं तात्या धिया रियं सुवीरं पृत्तो नो ग्रर्वा न्युहीत वाजी ६ श्रुभि यं देवी निर्श्नितिश्चिदीशे नर्चन्त इन्द्रं शरदः सुपृर्चः । उपं त्रिबन्धुर्जरदेष्टिमे त्यस्ववेशं यं कृरावन्त मर्ताः ७ त्र्या <u>नो</u> राधांसि सवित स्तुवध्या त्र्या रायो यन्तु पर्वतस्य <u>रा</u>तौ । सर्दा नो दिव्यः पायुः सिषक्तु यूयं पति स्वस्तिभिः सर्दा नः ५

#### (३८) ऋष्टात्रिंशं सूक्तम्

[Rik Veda]

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ सृषिः । (१-६) प्रथमादिषड्टचां सिवता, (६) षष्ठ्या उत्तरार्धस्य भगो वा, (७-८) सप्तम्यष्टम्योश्च वाजिनो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

उदु ष्य देवः संविता येयाम हिर्गययीम्मतिं यामिशिश्रेत्। नूनं भगो हव्यो मानुषिभि विं यो रत्नी पुरूवसुर्दधीति १ व्युर्वीं पृथ्वीमुमति सृजान ग्रा नृभ्यो मर्तभोजनं सुवानः २ त्रपि ष्टतः सं<u>विता देवो स्र</u>स्तु यमा चिद् विश्वे वसेवो गृगन्ति । स नः स्तोमन नमस्यर्श्श्वनी धाद् विश्वेभिः पातु पायुभिर्नि सूरीन् ३ ग्रभि यं देव्यदितिर्गृशाति सवं देवस्य सवितुर्जुषाशा। ग्रभि समाजो वर्रुणो गृगा न्त्यभि मित्रासौ ग्रर्युमा सजोषाः ४ ग्रभि ये मिथो वनुषः सपैन्ते रातिं दिवो रातिषार्चः पृथिव्याः । म्रहिर्ब्ध्यं उत नेः शृगोतु वरूत्रयेकंधेनुभिर्नि पति ४ त्रुन तन्नो जास्पतिर्मंसीष्ट रत्नं देवस्य सवित्रियानः । भगमुग्रोऽवंसे जोहंवीति भगुमनुग्रो ऋधं याति रत्नम् ६ शं नौ भवन्त् वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वर्काः । जम्भयुन्तोऽहिं वृकं रत्तांसि सर्नेम्यस्मद् युयवृन्नमीवाः ७ वाजैवाजेऽवत वाजिनो <u>नो</u> धनैषु विप्रा स्रमृता स्नृतज्ञाः । ग्रस्य मध्वः पिबत मादयेध्वं तृप्ता योत पृथिभिर्देवयानैः ५

(३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

ऊर्ध्वो ग्रिग्निः सुमितिं वस्वौ ग्रश्नेत् प्रतीची जूर्गिर्देवतितिमेति । भेजाते ग्रद्री रथ्येव पन्था मृतं होतां न इषितो यंजाति १ प्र वावृजे सुप्रया बहिरैषा मा विश्पतीव बीरिट इयाते । विशामकोरुषसंः पूर्वहूतौ वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान् २ जमया ग्रत्र वसेवो रन्त देवा उरावन्तरिचे मर्जयन्त श्रभाः । ऋवांक पृथ उरुजयः कृणुध्वं श्रोतां दूतस्यं जग्मुषों नो ऋस्य ३ ते हि युज्ञेषुं युज्ञियांस ऊर्माः सुधस्थं विश्वे ऋभि सन्ति देवाः । ताँ ग्रेध्वर उशितो येद्धयमे श्रुष्टी भगं नासत्या पुरेधिम् ४ आग्ने गिरो दिव आ पृथिव्या मित्रं वेह वर्रणमिन्द्रम्मिम् । आर्यमणमदितिं विष्णुमेषां सरेस्वती मुरुतो मादयन्ताम् ४ ररे ह्व्यं मृतिभिर्यज्ञियांनां नद्धत् कामं मत्यांनामिसेन्वन् । धातां रियमविद्स्यं सदासां सद्धीमिह् युज्येभिर्नु देवैः ६ नू रोदंसी ऋभिष्टुंते विसिष्ठे र्म्न्तावांनो वरुणो मित्रो ऋगिः । यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो ऋकं यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ७

## (४०) चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

स्रो श्रुष्टिविद्ध्यार्ड् समेतु प्रति स्तोमं दधीमहि तुराणाम् ।
यद्द्य देवः सिवता सुवाति स्यामास्य रिवनो विभागे १
मित्रस्तन्नो वर्षणो रोदसी च द्युभेक्तिमन्द्रो स्रर्यमा देदातु ।
दिदेष्टु देव्यदिती रेक्णो वायुश्च यिन्नयुवैते भगेश्च २
सेदुग्रो स्रस्तु मरुतः स शृष्मी यं मर्त्यं पृषदश्चा स्रवाध ।
उतेम् ग्निः सरस्वती जुनन्ति न तस्य रायः पर्येतास्ति ३
स्रुयं हि नेता वर्षण स्रृतस्य मित्रो राजानो स्रर्यमापो धुः ।
सुहवा देव्यदितिरन्वां ते नो स्रंहो स्रितं पर्धन्नरिष्टान् ४
स्रस्य देवस्य मीळहुषो व्या विष्णो रेषस्य प्रभृथे हुविभिः ।
विदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्वं योसिष्टं वर्तिरिश्चाविरावत् ५
मात्रं पूषन्नाघृण इरस्यो वर्ष्ण्यो यद् रित्षाचिश्च रासन् ।
म्योभुवो नो स्रर्वन्तो नि पान्तु वृष्टिं परिज्मा वातो ददातु ६
न रोदेसी स्रिभिष्टुते वसिष्ठै स्र्तावानो वर्ष्णो मित्रो स्रिगः ।
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नौ स्र्वर्कं यूयं पात स्वस्तिभः सदा नः ७

(४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१) प्रथमर्चोऽग्नीन्द्रमित्रावरुणाश्विभगपूषब्रह्मणस्पितसोमरुद्राः, (२-६) द्वितीयादिपञ्चानां भगः, (७) सप्तम्याश्चोषसो देवताः । (१) प्रथमर्चो जगती, (२-७) द्वितीयादिषरणाञ्च त्रिष्टप् छन्दसी

प्रात्रिमं प्राति रन्द्रं हवामहे प्रातिर्मित्रावरुणा प्रात्रिश्वना ।
प्रात्भर्गं पूषणुं ब्रह्मंणस्पतिं प्रातः सोमंमुत रुद्रं हुवेम १
प्रातिर्जितं भर्गमुग्रं हुवेम व्यं पुत्रमिदित्यों विध्वर्ता ।
स्राधिश्चद् यं मन्यंमानस्तुरिश्चद् राजां चिद् यं भर्गं भृचीत्याहं २ भग् प्रणेतुर्भग् सत्यंराधो भग्नेमां धियमुदेवा दर्दन्नः ।
भग् प्रणो जनय गोभिरश्चे भग् प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ३ उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामो त प्रिपित्व उत मध्ये स्रह्माम् । उतोदिता मधवन् त्सूर्यस्य व्यं देवानां सुमृतौ स्याम ४ भर्ग एव भर्गवाँ स्रस्तु देवा स्तेनं व्यं भर्गवन्तः स्याम । तं त्वो भग् सर्व् इङ्गोहवीति स नौ भग पुरप्ता भवेह ५ समिध्वरायोषसौ नमन्त दिधक्रावेव शुचये पदायं । स्र्याचिनं वसुविदं भर्गं नो रथिमिवाश्चां वाजिन् स्रा वहन्त ६ स्रश्चीवतीगोंमतीनं उषासौ वीरवितीः सदीमुख्जन्तु भृद्राः । घृतं दुहीना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभः सदी नः ७

(४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम् (१-६) षट्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र बृह्माणो ग्रिङ्गिरसो नचन्त प्र क्रेन्द्रनुर्नभ्नन्येस्य वेतु ।
प्र धेनवं उद्प्रुतौ नवन्त युज्यातामद्री ग्रध्वरस्य पेशः १
सुगस्ते ग्रिग्ने सर्नवित्तो ग्रध्वा युद्ध्वा सुते हिरतौ रोहितश्च ।
ये वा सद्येन्नरुषा वीरवाहो हुवे देवानां जिनमानि सत्तः २
सम् वो यृज्ञं महयून् नमीभिः प्र होता मन्द्रो रिरिच उपाके ।
यजस्व सु पुर्वणीक देवा ना यृज्ञियाम्रमीतं ववृत्याः ३
यदा वीरस्य रेवतौ दुरोणे स्योनशीरतिथिराचिकेतत् ।
सुप्रीतो ग्रिग्नः सुधितो दम् ग्रा स विशे दित् वार्यमियत्यै ४

इमं नौ त्रग्ने त्रध्वरं जुषस्व मुरुत्स्वन्द्रे यशसं कृधी नः । त्रा नक्तां बृहिः संदतामुषासो शन्तां मित्रावरुणा यजेह ४ एवाग्निं संहुस्यंर्ं वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप्स्न्यंस्य स्तौत् । इषं रियं पेप्रथद् वाजेमस्मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ६

#### (४३) त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र वौ युज्ञेषुं देव्यक्तौ अर्चन् द्यावा नमौभिः पृथिवी इषध्यै। येषां ब्रह्मारयसमानि विप्रा विष्वीग्वयन्ति वृनिनो न शाखाः १ प्र युज्ञ एतु हेत्वो न सिष्ठा रुद्यच्छध्वं समनसो घृताचीः। स्तृणीत बृहिर्रध्वरायं साधूध्वां शोचींषि देव्यूक्यस्थुः २ आ पुत्रासो न मात्रं विभृताः सानौ देवासौ बृहिषः सदन्तु। आ विश्वाची विद्ध्यामन्कत्व ग्रे मा नौ देवताता मृधंस्कः ३ ते सीषपन्त जोष्मा यजेत्रा ऋतस्य धाराः सुदुष्चा दुहानाः। ज्येष्ठं वो अद्य मह आ वसूना मा गन्तन् समनसो यित ४ एवा नौ अग्रे विद्वा देशस्य त्वयां व्यं सहसावृज्ञास्क्राः। राया युजा संधमादो अरिष्ठा यूयं पात स्वस्तिभः सदां नः ४

### (४४) चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१) प्रथमर्चो दिधक्राश्व्युषोऽग्निभगेन्द्रविष्णुपूषब्रह्मणस्पत्यादित्यद्यावापृथिव्यापः, (२-५) द्वितीयादिचतसृणाञ्च दिधका देवताः । (१) प्रथमर्चो जगती, (२-५) द्वितीयादिचतसृणाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी

द्धिक्रां वेः प्रथमम्श्रिनोषसं मृग्निं सिन<u>ंद</u>ं भर्गमूतये हुवे । इन्द्रं विष्णुं पूषणं ब्रह्मंणस्पितं मादित्यान् द्यावीपृथिवी ग्रुपः स्वैः १ द्रिकामु नर्मसा बोधयेन्त उदीराणा यज्ञमुंपप्रयन्तेः । इळां देवीं ब्रहिषि सादयन्तो ऽश्विना विप्रां सुहवां हुवेम २ द्रिकावांणं बुबुधानो ग्रुग्नि मुपं बुव उषसं सूर्यं गाम् । ब्रध्नं मंश्रुतोर्वरुणस्य ब्रध्नं ते विश्वासमद् दुरिता यावयन्त ३

द्धिक्रावां प्रथमो वाज्यवां ऽग्रे रथांनां भवति प्रजानन् । संविदान उषसा सूर्येणा ऽऽदित्येभिर्वसुंभिरङ्गिरोभिः ४ ग्रा नो दिधकाः पृथ्यामनक्त्वृ तस्य पन्थामन्वेतवा उ । शृणोतुं नो दैव्यं शर्धों ग्रिग्निः शृगवन्तु विश्वे महिषा ग्रमूराः ४

### (४४) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम् (१-४) चतुर्ऋ्गचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । सविता देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रा देवो यातु सिवता सुरत्नीऽन्तरिच्नप्रा वहंमानो ग्रश्वैः । हस्ते दर्धानो नर्या पुरूणि निवेशयेश्च प्रसुवश्च भूमे १ उदंस्य बाहू शिथिरा बृहन्तां हिर्गययां दिवो ग्रन्तां ग्रनष्टाम् । नूनं सो ग्रेस्य मिहमा पेनिष्ट सूर्रश्चिदस्मा ग्रनुं दादपस्याम् २ स घां नो देवः संविता सहावा ऽऽ साविषद् वसुंपितिर्वसूनि । विश्रयमाणो ग्रमितमुरूचीं मिर्तभोजनमधे रासते नः ३ इमा गिरंः सिवतारं सुजिह्नं पूर्णगंभिस्तिमीळते सुपाणिम् । चित्रं वयों बृहद्समे देधातु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ४

#### (४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ मृषिः । रुद्रो देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्य जगती, (४) चतुर्थ्या मृचश्च त्रिष्ठुप् छन्दसी इमा रुद्रायं स्थिरधंन्वने गिरंः चिप्रेषेवे देवायं स्वधाव्ने । त्र्राष्ट्री सहैमानाय वेधसे तिग्मायुंधाय भरता शृणोत्ते नः १ स हि चयेण चम्यंस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतित । त्र्राव्यवन्तीरुपं नो दुरेश्चरा उनमीवो रुद्र जास्तं नो भव २ या ते दिद्युदवंसृष्टा दिवस्परि चमया चर्रति परि सा वृंशक्तु नः । सहस्रं ते स्विपवात भेषुजा मा नंस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ३ मा नो वधी रुद्र मा पर्रा दा मा ते भूम प्रसितौ हीळितस्यं । त्र्रा नो भज बृहिषि जीवशांसे यूयं प्रांत स्विस्तिभिः सद्रां नः ४

#### (४७) सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । ऋषो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्राणे यं वेः प्रथमं देव्यन्ते इन्द्रपानेमूर्मिमकृरवित्वे । तं वो व्यं शुचिमिरप्रमुद्य घृतप्रुषं मधुमन्तं वनेम १ तमूर्मिमाणे मधुमत्तमं वो ऽपां नपादवत्वाशहेमां । यस्मिन्निन्द्रो वसुंभिर्मादयाते तमेश्याम देव्यन्तो वो श्रद्य २ शतपंवित्राः स्वधया मदेन्ती देवीर्देवानामपि यन्ति पार्थः । ता इन्द्रेस्य न मिनन्ति वृतानि सिन्धुंभ्यो ह्व्यं घृतवेजुहोत ३ याः सूर्यो रिश्मिभरात्तान् याभ्य इन्द्रो ग्रर्रदद् गातुमूर्मिम् । ते सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ४

#### (४८) ग्रष्टचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्गचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । (१-३) प्रथमादितृचस्य ऋभवः, (४) चतुर्थ्या ऋचश्च ऋभवो विश्वे देवा वा देवताः त्रिष्टुप् छन्दः

त्रृभुं चर्णा वाजा मादयेध्व मुस्मे नेरो मघवानः सुतस्ये। त्रा वोऽर्वाचः क्रतेवो न यातां विभ्वो रथं नयें वर्तयन्तु १ त्र्रभुत्र्यभुभिर्मि वेः स्याम् विभ्वो विभुभिः शर्वसा शर्वासा। वाजो त्रुस्मा त्र्रवतु वाजसाता विन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम् २ ते चिद्धि पूर्वीरिभ सन्ति शासा विश्वा त्रुर्य उपरतीत वन्वन्। इन्द्रो विभ्वा त्रृभुचा वाजो त्रुर्यः शत्रोमिथत्या कृणवन् वि नृम्णम् ३ तू देवासो वरिवः कर्तना नो भूत नो विश्वेऽवसे सजोषाः। समस्मे इष् वसेवो ददीरन् यूयं प्रत स्वस्तिभिः सदी नः ४

(४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम् १-४) जनवर्गनासाससम्बद्धाः ।

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । ऋषो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

समुद्रज्येष्ठाः सिल्लिस्य मध्यति पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । इन्द्रो या वृजी वृष्भो रराद ता ग्रापौ देवीरिह मामेवन्तु १ या ग्रापौ दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः । समुद्रार्था याः शुचैयः पावका स्ता ग्रापी देवीरिह मामैवन्तु २ यासां राजा वर्ष्णो याति मध्यै सत्यानृते ग्रेवपश्यञ्जनीनाम् । मधुश्चतः शुचैयो याः पविका स्ता ग्रापी देवीरिह मामैवन्तु ३ यासु राजा वर्ष्णो यासु सोमो विश्वे देवा यासूर्जं मदेन्ति । वैश्वानरो यास्विग्नः प्रविष्ट स्ता ग्रापी देवीरिह मामैवन्तु ४

#### (५०) पञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१) प्रथमर्चो मित्रावरुणौ, (२) द्वितीयाया त्रप्रिः, (३) तृतीयाया विश्वे देवाः, (४) चतुर्थ्याश्च नद्यो देवताः । (१-३) प्रथमादितृचस्य जगती, (४) चतुर्थ्या त्रुचश्चातिजगती शक्वरी वा छन्दसी

ग्रा मां इंमेत्रावरुणेह रेचतं कुलाययंद् विश्वयुन्मा न ग्रा गेन्। <u>श्र</u>जकावं दुर्दृशींकं तिरो दे<u>धे</u> मा मां पद्येन रपेसा विद्तत् त्सर्रः १ यद् विजामन् पर्रुष्ठि वन्देनं भुवं दष्ठीवन्तौ परि कुल्फौ च देहत्। <u>श्र</u>प्रिष्टच्छोचन्नपं बाधतामितो मा मां पद्येन रपेसा विद्तत् त्सर्रः २ यच्छेल्मलौ भविति यन्नदीषु यदोषंधीभ्यः परि जायंते विषम्। विश्वे देवा निरितस्तत् स्वन्तु मा मां पद्येन रपेसा विद्तत् त्सर्रः ३ याः प्रवतौ निवतं उद्वतं उद्नवतीरनुदकाश्च याः। ता <u>श्र</u>स्मभ्यं पर्यसा पिन्वंमानाः शिवा देवीरेशिपदा भवन्तु सर्वा नृद्यो ग्रिशिमदा भवन्तु ४

#### (४१) एकपञ्चाशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । स्रादित्या देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रादित्यानामवेसा नूतेनेन सन्धीमिह शर्मेणा शंतेमेन।

<u>त्रमागा</u>स्त्वे ग्रेदितित्वे तुरासं इमं यृज्ञं देधतु श्रोषेमाणाः १

<u>त्र्यादि</u>त्यासो ग्रदितिर्मादयन्तां इंमुत्रो ग्रेर्यमा वर्रुणो रिजिष्ठाः।

<u>त्र</u>प्यमाकं सन्तु भुवेनस्य गोपाः पिबेन्तु सोम्मवेसे नो <u>त्र</u>यद्य २

<u>त्रादि</u>त्या विश्वे म्रुत्<u>श</u> विश्वे देवाश्च विश्वे त्रृभवेश्च विश्वे।

इन्द्रो <u>ग्र</u>ग्गिरश्विनां तुष्टुवाना यूयं पति स्वस्तिभः सदां नः ३

#### (४२) द्विपञ्चाशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । स्रादित्यो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

श्रादित्यासो श्रदितयः स्याम् पूर्वेवता वसवो मर्त्यता। सनैम मित्रावरुणा सनैन्तो भवेम द्यावापृथिवी भवेन्तः १ मित्रस्तन्नो वरुणो मामहन्त शर्म तोकाय तनैयाय गोपाः। मा वौ भुजेमान्यजातमेनो मा तत् कर्म वसवो यद्यर्यध्वे २ तुर्रयवोऽङ्गिरसो नचन्त रत्नं देवस्य सिवतुरियानाः। पिता च तन्नौ मृहान् यजेत्रो विश्वे देवाः समैनसो जुषन्त ३

#### (४३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र द्यावां युज्ञैः पृंथिवी नमोभिः सबाधं ईळे बृह्ती यजेते। ते चिद्धि पूर्वे कवयो गृगन्तः पुरो मही देधिरे देवपुत्रे १ प्र पूर्वेजे पितरा नव्यंसीभि गीभिः कृंगुध्वं सदेने ऋतस्यं। ग्रा नो द्यावापृथिवी दैव्येन जनेन यातं महि वां वर्रूथम् २ उतो हि वां रब्धेयानि सन्ति पुरूणि द्यावापृथिवी सुदासे। ग्रस्मे धतं यदसदस्कृंधोयु यूयं पात स्वस्तिभिः सदो नः ३

### (४४) चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । वास्तोष्पतिर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

वास्तीष्पते प्रति जानीह्यस्मान् त्स्विवेशो ग्रेनमीवो भैवा नः । यत् त्वेमेहे प्रति तन्नौ जुषस्व शं नौ भव द्विपदे शं चतुष्पदे १ वास्तीष्पते प्रतरेणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो । ग्रजरीसस्ते स्रूक्ये स्योम पितेवे पुत्रान् प्रति नो जुषस्व २ वास्तीष्पते शुग्मया संसदा ते सन्तीमिह रुगवया गातुमत्या । पाहि न्ने उत योगे वर्र नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदी नः ३

### (४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-८) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१) प्रथमर्चो वास्तोष्पतिः, (२-८) द्वितीयादिसप्तानाञ्चेन्द्रो देवते । (१) प्रथमर्चो गायत्री, (२-४) द्वितीयादितृचस्योपरिष्टाद्बृहती,

(४-८) पञ्चम्यादिचतसृगाञ्चानुष्टुप् छन्दांसि

<u>अमीवृहा वस्तिष्पते विश्वां रूपारयाविशन् । सखां सुशेवं एधि नः १</u> यदेर्जुन सारमेय दुतः पिशङ्ख यच्छीसे। वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप स्रक्वेषु बप्सेतो नि षु स्वीप २ स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनःसर। स्तोतृनिन्द्रस्य रायसि किमुस्मान् दुच्छ्नायसे नि षु स्वप ३ त्वं स्नेकरस्यं दर्दृहि तवं दर्दर्तु सुकरः । स्तोतृनिन्द्रस्य रायसि किमुस्मान् दुच्छ्नायसे नि षु स्वप ४ सस्तुं माता सस्तुं पिता सस्तु श्वा सस्तुं विश्पतिः । स्सन्त सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयम्भितो जर्नः ४ य ग्रास्ते यश्च चरति यश्च पश्यति नो जर्नः । तेषां सं हैन्मो ग्रज्ञाणि यथेदं हुम्यीं तथी ६ सहस्रंशृङ्गो वृष्भो यः समुद्रादुदाचरत्। तेनो सहस्येना वयं नि जनीन् त्स्वापयामसि ७ प्रोष्ट्रेशया विद्येशया नारीर्यास्तेल्पशीवेरीः । स्त्रियो याः पुरायगन्धा स्ताः सर्वाः स्वापयामसि ५ चतुर्थोऽनुवाकः । सू० ५६-७०

### (४६) षट्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-२४) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । मरुतो देवताः । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चां द्विपदा विराट्, (१२-२४) द्वादश्यादिचतुर्दशानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी

क <u>ईं</u> व्यं<u>क्ता नरः सनीळा रुद्रस्य मर्या ग्रधा</u> स्वश्वाः १ निक्ह्येषां <u>जनूषि</u> वेद् ते <u>ग्रङ्ग</u> विद्रे <u>मिथो ज</u>नित्रम् १२ <u>ग्र</u>भि स्<u>व</u>पूभिर्मिथो वपन्त वार्तस्वनसः <u>श्ये</u>ना ग्रस्पध्रन् ३ एतानि धीरौ निराया चिकेत पृश्नियंदूधौ मुही जभार २४ -सा विट् सुवीरो मुरुद्भिरस्तु <u>स</u>नात् सहेन्<u>ती</u> पुष्येन्ती नृम्णम् ४ यामुं येष्ठाः शभा शोभिष्ठाः श्रिया संमिश्ला स्रोजीभिरुगाः ३६ उग्रं व ग्रोजें स्थिरा शवांस्य धी मुरुद्धिर्ग्णस्त्विष्मान् ७ शभ्रो वः शुष्मः क्रुध्मी मनांसि धुनिर्मुनिरिव शर्धस्य धृष्णोः ४ ८ सॅनेम्यस्मद् युयोते दिद्युं मा वौ दुर्मृतिरिह प्रराङ्नः ६ प्रिया वो नाम हुवे तुराणा मा यत् तृपन्मरुतो वावशानाः ५ १० स्वायुधासे इष्मिर्गाः सुनिष्का उत स्वयं तुन्वर्रः शुम्भेमानाः ६ ११ शुर्ची वो हुव्या मेरुतः शुर्चीनां शुर्चि हिनोम्यध्वरं शुर्चिभ्यः । त्रातेने सत्यमृतसापं त्राय ञ्छूचिजन्मानः शुचेयः पावकाः १२ ग्रंसेष्वा मेरुतः खादयौ वो वर्चःसु रुक्मा उपशिश्रियागाः। वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना ग्रन् स्वधामाय्धैर्यच्छमानाः १३ प्र बुध्यो व ईरते महासि प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वम् । सहस्त्रयं दम्यं भागमेतं गृहमेधीयं मरुतो जुषध्वम् १४ यदि स्तुतस्य मरुतो ऋधीथे त्था विप्रस्य वाजिनो हवीमन्। मुज्ञू रायः सुवीर्यस्य दातु नू चिद् यमुन्य ऋादभुदरावा १४ त्र्यत्यां<u>सो</u> न ये मुरुतुः स्वञ्जौ य<u>त्त</u>दृशो न शभय<u>न्त</u> मर्याः । ते हैर्म्येष्ठाः शिशेवो न शभ्रा वृत्सासो न प्रैक्रीळिनेः पयोधाः १६ दशस्यन्तौ नो मुरुतौ मृळन्तु वरिवस्यन्तो रोदंसी सुमेकै। त्रुगरे गोहा नृहा वधो वौ त्रस्त सुम्नेभिरस्मे वसवो नमध्वम् १७ त्र्या <u>वो</u> होता जोहवीति <u>स</u>त्तः <u>स</u>त्राची <u>र</u>ातिं मेरुतो गृ<u>शा</u>नः । य ईवतो वृषर्णो ग्रस्ति गोपाः सो ग्रद्वयावी हवते व उक्थैः १८ इमे तुरं मुरुतौ रामयन्ती मे सहुः सहस स्रा नैमन्ति। -इमे रध्रं चिन्मुरुतौ जुनन्ति भृमि चिद् यथा वसेवो जुषन्ते । \_ ग्रपं बाधध्वं वृष<u>ग</u>स्तमांसि <u>ध</u>त्त विश्वं तर्नयं <u>तो</u>कमुस्मे २० मा वौ दात्रान्मरुतो निरंराम मा पश्चाद् देध्म रथ्यो विभागे। त्रा नेः स्पार्हे भेजतना वसव्ये३ यदीं स<u>ुजा</u>तं वृषगो <u>वो</u> ग्रस्ति २१ सं यद्धनेन्त मुन्युभिर्जनीसः शूरी यह्नीष्वोषेधीषु विद्यु । ग्रर्ध स्मा नो मरुतो रुद्रियास स्त्रातारौ भूत पृतेनास्वर्यः २२

भूरि चक्र मरुतः पित्र्यारयु क्थानि या वेः शुस्यन्ते पुरा चित्। मुरुद्धिरुग्नः पृतेनासु साळहा मुरुद्धिरित् सनिता वाजमर्वा २३ श्रुस्मे वीरो मेरुतः शुष्म्यस्तु जनानां यो श्रुसुरो विधर्ता। श्रुपो येने सुद्धितये तरेमा ऽध स्वमोको श्रुभि वेः स्याम २४ तम् इन्द्रो वरुगो मित्रो श्रुग्नि राप् श्रोषधीर्विननौ जुषन्त। शर्मन् तस्याम मुरुतामुपस्थै यूयं पात स्वस्तिभिः सदी नः २४

# (১৯) सप्तपञ्चाशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । मरुतो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

मध्वी वो नाम् मारुतं यजत्राः प्र युज्ञेषु शर्वसा मदन्ति ।
ये रेजयन्ति रोदंसी चिदुर्वी पिन्वन्त्युत्सं यदयांसुरुग्राः १
निचेतारो हि मुरुती गृगन्तं प्रग्रेतारो यर्जमानस्य मन्मं ।
ग्रस्माकंम् विदथेषु बृहि रा वीतये सदत पिप्रियाणाः २
नैतावंदन्ये मुरुतो यथेमे भ्राजन्ते रुक्मैरायुंधेस्तन्भिः ।
ग्रा रोदंसी विश्वपिशः पिशानाः संमानमुञ्जयंञ्जते शुभे कम् ३
ग्रध्क सा वो मरुतो दिद्यदंस्तु यद् व ग्रागः पुरुषता कराम ।
मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा ग्रस्मे वो ग्रस्तु सुमृतिश्चनिष्ठा ४
कृते चिदत्रं मुरुतौ रगन्ता उनवृद्यासः शुच्यः पाव्काः ।
प्र गौऽवत सुमृतिभियंजत्राः प्र वाजेभिस्तरत पुष्यसं नः ४
उत स्तुतासौ मुरुतौ व्यन्तु विश्वभिन्तांमंभिन्तरौ हुवींषि ।
ददात नो ग्रमृतंस्य प्रजायै जिगृत रायः सूनृतां मृघानि ६
ग्रा स्तुतासौ मरुतो वश्वं ऊती ग्रच्छां सूरीन्त्सर्वतांता जिगात ।
ये नुस्त्मनां शृतिनौ वृर्धयन्ति यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ७

## (४८) ऋष्टपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । मरुतो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र सिक्मु चे ग्रर्चता गुणाय यो दैर्व्यस्य धाम्नस्तुविष्मान् । उत चौदन्ति रोदसी महित्वा नर्चन्ते नाकं निर्मृतिरवंशात् १ जनूश्चिद् वो मरुतस्त्वेष्येण भीमांसस्तुविमन्यवोऽयांसः । प्र ये महोभिरोजंसोत सन्ति विश्वों वो यामन् भयते स्वर्दक् २ बृहद् वयों मृघवंद्धो दधात जुजोष्विन्न-मरुतः सृष्टुतिं नः । गृतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्र णः स्पार्हाभिक्तिभिस्तिरेत ३ युष्मोतो विप्रों मरुतः शतस्वी युष्मोतो श्रर्वा सहुरिः सहस्री । युष्मोतेः समाळत हेन्ति वृत्रं प्र तद् वो श्रस्तु धूतयो देष्णम् ४ ताँ श्रा रुद्रस्य मीळहुषो विवासे कुविन्नंसन्ते मुरुतः पुनर्नः । यत् सस्वर्ता जिहीळिरे यदावि रव तदेन ईमहे तुराणांम् ४ प्र सा वाचि सुष्टुतिर्म्घोन मिदं सूक्तं मुरुतो जुषन्त । श्राराञ्चिद् द्वेषो वृषणो युयोत यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ६

(४६) एकोनषष्टितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चां मरुतः (१२) द्वादश्याश्च रुद्रो देवताः । (१-६) प्रथमादितृचद्वयस्य प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती), (७-५) सप्तम्यष्टम्योर्त्रृचोस्त्रिष्टुप्, (६-११) नवम्यादितृचस्य गायत्री, (१२) द्वादश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि

यं त्रायेध्व इदिनंदं देवांसो यं च नयेथ ।
तस्मा अग्ने वर्षण मित्रायंम्न मर्हतः शर्म यच्छत १
युष्माकं देवा अवसाहंनि प्रिय ईजानस्तरित द्विषंः ।
प्र स चर्यं तिरते वि महीरिषो यो वो वर्राय दार्शति २
निह वश्चरमं चन वसिष्ठः परिमंसिते ।
अस्माकंम्द्य मेरतः सुते सचा विश्वे पिबत कामिनः ३
निह वं ऊतिः पृतेनासु मर्धित यस्मा अर्राध्वं नरः ।
अभि व आवर्त सुमृतिर्नवीयसी तूर्यं यात पिपीषवः ४
ओ षु वृष्ण्वराधसो यातनान्धांसि पीतये ।
इमा वो ह्व्या मेरतो ररे हि कं मो ष्वर्रन्यत्रं गन्तन ४
आ च नो बहिः सदेताविता च नः स्पाहांणि दातेवे वस्नु ।
अस्त्रेधन्तो मरुतः सोम्ये मधौ स्वाहेह मोदयाध्वे ६
सस्वश्चिद्ध तुन्वर्ः शुम्भीमाना आ हुंसासो नील्पृष्ठा अपप्तन् ।

विश्वं शर्धों श्रभितों मा नि षेंद्र नरो न रगवाः सर्वने मदेन्तः ७ यो नी मरुतो श्रभि दुर्हणायु स्तिरश्चित्तानि वसवो जिर्घासित । द्रुहः पाशान् प्रति स मुंचीष्ट्र तिपिष्ठेन हन्मेना हन्तना तम् इ सांतेपना इदं हुवि मरित्स्तर्ञुजुष्टन । युष्माकोती रिशादसः ६ गृहंमेधास ग्रा गेत मर्रतो मापं भूतन । युष्माकोती सुंदानवः १० इहेह वः स्वतवसः कर्वयः सूर्यत्वचः । यृश्चं मरुत् ग्रा वृंगे ११ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पृष्टिवर्धनम् । उर्वारुकिमिव बन्धना न्मृत्योर्मु ज्ञीय मामृतात् १२ पञ्चमोऽध्यायः । व० १-२७

### (६०) षष्टितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१) प्रथमर्चः सूर्यः, (२-१२) द्वितीयाद्येकादशानाञ्च मित्रावरुगौ देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः यदुद्य सूर्य ब्रवोऽनीगा उद्यन् मित्राय वर्रुणाय सत्यम् । व्यं देव्त्रादिते स्याम् तर्व प्रियासौ ग्रर्यमन् गृगन्तः १ एष स्य मित्रावरुणा नृचर्चा उुभे उदै<u>ति</u> सूर्यो ऋभि ज्मन् । विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋगुजु मतेषु वृजिना च पश्येन् २ त्र्रयुंक्त सप्त हुरितेः सधस्थाद् या ईं वहेन्ति सूर्यं घृताचीः । धार्मानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जिनमानि चष्टे ३ उद् वा पृत्तासो मधुमन्तो ग्रस्था रा सूर्यो ग्ररहच्छुक्रमर्गः । यस्मा त्र्रादित्या ऋध्वनो रदन्ति मित्रो ऋर्यमा वर्रुणः सजोषाः ४ इमे चेतारो अनृतस्य भूरे मित्रो अर्युमा वरुणो हि सन्ति । -इम ऋतस्य वावृधुर्द्<u>रो</u>गे शुग्मासः पुत्रा ऋदि<u>ते</u>रदेब्धाः ४ \_ इमे <u>मि</u>त्रो वरुंगो दूळभासो ऽ<u>चे</u>तसं चिच्चितयन्ति दत्तैः । -त्रप्रि कर्तुं सुचेत<u>ेसं</u> वर्तन्त<u>ि स्तिरश</u>्चिदंहेः सुपर्था नयन्ति ६ इमे दिवो ग्रनिमिषा पृथिव्या श्रिकित्वांसौ ग्रचेतसं नयन्ति । \_ प्रवाजे चिन्नद्यौ गाधमेस्ति पारं नौ ऋस्य विष्पितस्यै पर्षन् ७ यद् गोपावददितिः शर्मं भुद्रं इंमुत्रो यच्छंन्ति वर्रुणः सुदासे । तस्मिन्ना तोकं तर्नयं दर्धाना मा कर्म देवहेळेनं तुरासः ५ त्र्यव वेदिं होत्रांभिर्यजेत रिपः काश्चिद् वरुगधूतः सः ।

परि द्वेषीभिरर्यमा वृंगक्तू रुं सुदासे वृषगा उ लोकम् ६ सस्वश्चिद्ध समृंतिस्त्वेष्येषा मपीच्येन सहंसा सहंन्ते। युष्मद् भिया वृंषगो रेजमाना दर्चस्य चिन्महिना मृळतां नः १० यो ब्रह्मेगे सुमृतिमायजाते वार्जस्य सातौ परमस्य रायः। सीचेन्त मृन्युं मृषवानो श्चर्य उरु चर्याय चिक्रिरे सुधातुं ११ इयं देव पुरोहितिर्युवभ्यां युज्ञेषुं मित्रावरुगावकारि। विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नौ यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः १२

### (६१) एकषष्टितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

उद् वां चर्चुर्वरुण सुप्रतीकं देवयोरिति सूर्यस्तत्न्वान् ।

श्रिभ यो विश्वा भुवनाित चष्टे स मृन्युं मर्त्येष्वा चिकेत १
प्र वां स मित्रावरुणावृतावा विष्रो मन्माित दीर्घुश्रदियित ।
यस्य ब्रह्मािण सुक्रतू स्रवािश्व स्रा यत् क्रत्वा न शरदेः पृणेथे २
प्रोरोमित्रावरुणा पृथिव्याः प्र दिव स्रुष्वाद् बृहतः सुदान् ।
स्पशो दधाश्रे स्रोषधीषु विच्वृ धंग्यतो स्रानिमष्टं रच्चमाणा ३
शंसा मित्रस्य वर्रुणस्य धाम् शुष्मो रोदंसी बद्धधे महित्वा ।
स्रयन् मासा स्रयंज्वनाम्वीराः प्र युत्तमेन्मा वृजनं तिराते ४
स्रम्रा विश्वा वृषणाित्वमा वां न यासु चित्रं दर्शो न युच्चम् ।
द्रुहंः सचन्ते स्रनृता जनानां न वां निरयान्यचिते स्रभूवन् ५
सम् वां युज्ञं महित्वं नमोभि हुंवे वां इंमत्रावरुणा स्वाधः ।
प्र वां मन्मान्युचसे नवानि कृतािन ब्रह्मं जुजुषित्वमािन ६
इयं देव पुरोहितिर्युवभ्यां युज्ञेषुं मित्रावरुणावकारि ।
विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो यूयं पात स्वस्तिभः सदां नः ७

#### (६२) द्विषष्टितमं सूक्तम्

(१-६) षड़चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१-३) प्रथमतृचस्य सूर्यः, (४-६) द्वितीयतृचस्य च मित्रावरुणौ देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः उत् सूर्यो बृहद्रचींष्येश्रेत् पुरु विश्वा जिनम् मानुषाणाम् ।

समो दिवा देदृशे रोचेमानः क्रत्वी कृतः सुकृतः कर्तृभिर्भूत् १ स सूर्य प्रति पुरो न उद् गा एभिः स्तोमेभिरेतृशेभिरेवैः । प्र नी मित्राय वर्रुणाय वोचो उनागसो अर्युम्णे अग्रये च २ वि नेः सहस्र्वं शरुधी रद न्त्वृतावीनो वर्रुणो मित्रो अग्रिः । यच्छेन्तु चन्द्रा उपमं नी अर्क मा नः कामं पूपुरन्तु स्तवीनाः ३ द्यावीभूमी अदिते त्रासीथां नो ये वा जज्ञः सुजनिमान अष्ट्वे । मा हेळे भूम वर्रुणस्य वायो मां मित्रस्यं प्रियतमस्य नृणाम् ४ प्र बाह्वा सिसृतं जीवसे न ग्रा नो गव्यूतिमुद्धतं घृतेने । ग्रा नो जने श्रवयतं युवाना श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमा ५ नू मित्रो वर्रुणो अर्युमा न स्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु । सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ६

## (६३) त्रिषष्टितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१-४, ४) प्रथमादिचतुर्त्रृचां पञ्चम्याः पूर्वार्धस्य च सूर्यः, (४-६) पञ्चम्या उत्तरार्धस्य षष्ठचाश्च मित्रावरुणौ देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

उद्वेति सुभगो विश्वचेद्धाः साधीरणः सूर्यो मानुषाणाम् । चर्चुर्मित्रस्य वर्रणस्य देव श्वमेंव यः समिविव्यक् तमिसि १ उद्वेति प्रस्वीता जनीनां महान् केतुर्रण्वः सूर्यस्य । समानं चक्रं पर्याविवृत्सन् यदेत्शो वहित धूर्षु युक्तः २ विश्वाजमान उषसीमुपस्थीद् रेभैरुदेत्यनुमृद्यमीनः । एष में देवः संविता चेच्छन्द यः संमानं न प्रिम्नाति धामे ३ दिवो रुक्म उरुचद्धा उदेति दूरेश्र्रर्थस्तरण्भिर्जनमानः । नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता श्रयन्नर्थानि कृणवृन्नपरिस ४ यत्रा चक्रुरमृता गातुमस्मै श्येनो न दीयन्नन्वेति पार्थः । प्रति वां सूर उदिते विधेम नमौभिर्मित्रावरुण्वेत हुव्यैः ४ नू मित्रो वर्र्णो श्रर्यमा न स्त्मने त्वेकाय वरिवो दधन्तु । सुगा नो विश्वा सुपर्थानि सन्तु यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ६

(६४) चतुःषष्टितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

दिवि चर्यन्ता रजेसः पृथिव्यां प्र वा घृतस्य निर्णिजी ददीरन्। हुव्यं नी मित्रो श्रर्यमा सुजातो राजा सुच्तत्रो वर्रणो जुषन्त १ श्रा राजाना मह त्रृतस्य गोपा सिन्धुपती चित्रया यातम्वांक्। इळा नो मित्रावरुणोत वृष्टि मर्व दिव ईन्वतं जीरदानू २ मित्रस्तन्नो वर्रणो देवो श्र्यः प्र साधिष्ठेभिः पृथिभिर्नयन्तु। ब्रव्द यथा न श्रादृिः सुदास इषा मेदेम सह देवगीपाः ३ यो वां गर्तं मनसा तचेदेत मूध्वां धीतिं कृणवेद् धारयेच्च। उच्चेथां मित्रावरुणा घृतेन ता राजाना सुच्चितीस्तर्पयेथाम् ४ एष स्तोमो वरुण मित्र तुभ्यं सोमः श्रुको न वायवेऽयामि। श्रुविष्टं धियौ जिगृतं पुरेधी र्यूयं प्रति स्वस्तिभिः सदां नः ४

### (६४) पञ्चषष्टितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रति वां सूर उदिते सूक्तै मिंत्रं हुं वे वर्रणं पूतदे चम् ।
ययौरसुर्यर्शमि चिंतं ज्येष्टं विश्वस्य यामे चा चित्ती जिग् तु १
ता हि देवानाम स्रेरा ताव्यां ता नेः चितीः करतमू जयेन्तीः ।
अश्रथामे मित्रावरुणा व्यं वां द्यावां च यत्रं पीपयुन्न हां च २
ता भूरिपाशावनृतस्य सेतूं दुरत्येतूं रिपवे मत्याय ।
अन्तरस्यं मित्रावरुणा पथा वां मृपो न नावा दुरिता तरेम ३
त्रा नो मित्रावरुणा हुव्य जुष्टिं घृतैर्गव्यू तिमु च तुमिळांभिः ।
प्रति वामत्र वरमा जनीय पृणीतमुद्नो दिव्यस्य चारौः ४
एष स्तोमो वरुण मित्र तुभ्यं सोर्मः शुक्रो न वायवेऽयामि ।
अविष्टं धियो जिगृतं पुरेन्धी यूयं पति स्वस्तिभिः सदौ नः अ

## (६६) षट्षष्टितमं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । (१-३, १७-१६) प्रथमादितृचस्य सप्तदश्यादितृचस्य च मित्रावरुणौ, (४-१३) चतुर्थ्यादिदशर्चामादित्याः, (१४-१६) चतुर्दश्यादितृचस्य च सूर्यो देवताः । (१-६, १७-१६) प्रथमादिनवर्चां सप्तदश्यादितृचस्य च गायत्री, (१०-१५) दशम्यादितृचद्वयस्य प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती), (१६) षोडश्याश्च पुर उष्णिक् छन्दांसि

प्र मित्रयोर्वरुणयो स्तोमौ न एतु शूष्यः । नर्मस्वान् तुविजातयौः १ या धारयेन्त देवाः सुदन्ता दर्निपितरा । ऋसुयीय प्रमहसा २ ता ने स्तिपा तेनूपा वरुंग जरितृगाम् । मित्रे साधर्यतुं धिर्यः ३ यदुद्य सूर उदिते ऽनांगा मित्रो स्र्यमा । स्वाति सविता भगः ४ सुप्रावीरेस्तु स चयुः प्र नु यार्मन् त्सुदानवः । ये नो स्रंहीऽतिपिप्रति ५ \_ उत स्वराजो ग्रदिति रदेब्धस्य वृतस्य ये। महो राजीन ईशते ६ प्रति वां सूर उदिते मित्रं गृंगीषे वरुगम् । ऋर्यमगं रिशादसम् ७ राया हिररायया मृति रियमेवृकाय शर्वसे । इयं विप्रा मेधसातये ५ ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । इषुं स्वश्च धीमहि ६ बृहवः सूर्रचत्तसो ऽग्निजिह्ना स्रृतावृधेः । त्रीणि ये येमुर्विदथानि धीतिभि विश्वानि परिभूतिभिः १० वि ये दुधुः शरदुं मासमाद च र्युज्ञमुक्तं चादृचीम् । ग्रनाप्यं वरुंगो मित्रो ग्रुर्यमा चत्रं राजीन ग्राशत ११ तद् वौ ऋद्य मनामहे सूक्तैः सूर उदिते। यदोहीते वरुंगो मित्रो स्र्रीर्यमा यूयमृतस्य रथ्यः १२ ऋतावान ऋतजाता ऋतावृधी घोरासी ऋनृतद्विषेः । तेषां वः सुम्रे स्च्छिर्दिष्टमे नरः स्याम् ये च सूरयः १३ उदु त्यद् द<u>र्श</u>तं वर्<u>पं द</u>िव एति प्रतिह्नरे । यदीमाशुर्वहित देव एतेशो विश्वस्मै चर्चसे ग्ररम् १४ शीर्षाःशीर्षां जगेतस्तस्थ्षस्पतिं समया विश्वमा रर्जः । सप्त स्वसारः स्विताय सूर्यं वहंन्ति हरितो रथे १५ तच्चर्तुर्देवहितं शक्रमुच्चरेत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् १६ काव्येभिरदाभ्या ऽऽ यति वरुण द्युमत् । मित्रश्च सोमेपीतये १७ दिवो धामेभिर्वरुग मित्रश्चा यातमुद्रुहा । पिबतं सोमेमातुजी १८ त्र्या यति मित्रावरुणा जु<u>षा</u>णावाहुति नरा । <u>पा</u>तं सोमेमृतावृधा १६

# (६७) सप्तषष्टितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । स्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रति वां रथं नृपती जरध्यै हुविष्मता मनसा युज्ञियेन। यो वां दूतो न धिष्णयावजीग रच्छा सूनुर्न पितरा विविक्म १ त्रशौच्यग्निः संमिधानो ग्रस्मे उपौ ग्रदृश्रन् तर्मसश्चिदन्ताः । ग्रचैति <u>केत्र</u>षसंः पुरस्ता च्छ्ये <u>दिवो दुंहितु</u>र्जायमानः २ त्रुभि वां नूनमंश्<u>विनां सुहोता</u> स्तोमैः सिषक्ति नासत्या विवुक्वान् । पूर्वीभिर्यातं पृथ्याभिरवांक् स्वर्विदा वस्नमता रथेन ३ -श्रुवोर्वा नूनमेश्विना युवार्कु र्हुवे यद् वा सुते मोध्वी वसूयुः । त्रा वा वहन्तु स्थविरासो ऋशाः पिबांथो ऋस्मे सुष्ता मधूनि ४ प्राचीमु देवाश्विना धियुं मे ऽमृधां सातये कृतं वसूयुम्। विश्वां ग्रविष्टुं वाज ग्रा पुरेन्धी स्ता नेः शक्तं शचीपती शचीभिः ५ ग्रविष्टं धीष्वंश्विना न ग्रास् प्रजावृद् रेतो ग्रहंयं नो ग्रस्तु। त्रा वां तोके तनेये तूर्तुजानाः सुरत्नांसो देववीतिं गमेम ६ एष स्य वां पूर्वगत्वेव सरूये निधिर्हितो मध्वी रातो ग्रस्मे। -त्र्यहेळता मनुसा योतमुर्वा गुश्नन्तो हुव्यं मानुषीषु विद्यु ७ एकस्मिन् योगे भुरणा समाने परि वां सप्त स्ववतो रथी गात्। न वयिन्ति सुभवी देवयुक्ता ये वा धूर्षु तुरणयो वहन्ति ५ अस्थता मुघवद्भ्यो हि भूतं ये राया मघदेयं जुनन्ति । प्र ये बन्धुं सूनृतांभिस्तिरन्ते गव्यां पृञ्चन्तो स्रश्चर्यां मुघानि ६ नू मे हवमा शृंगुतं युवाना यासिष्टं वृर्तिरेश्विनाविरोवत्। धत्तं रत्नीन जरतं च सूरीन् यूयं पीत स्वस्तिभिः सदी नः १०

### (६८) अष्टषष्टितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । ग्रिश्वनौ देवते । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चां विराट्, (५-६) ग्रष्टमीनवम्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी ग्रा श्रीभ्रा यातमश्चिना स्वश्चा गिरौ दस्ता जुजुषाणा युवाकौः । ह्व्यानि च प्रतिभृता वीतं नैः १ प्र वामन्धांसि मद्योन्यस्थु रर्र गन्तं ह्विषौ वीतयै मे ।

तिरो स्र्यो हर्वनानि श्रुतं नेः २
प्र वां रथो मनौजवा इयर्ति तिरो रजांस्यश्विना श्वतोतिः ।
स्रास्मभ्यं सूर्यावसू इयानः ३
स्र्ययं हु यद् वां देव्या उ स्रिह्मध्वी विविक्ति सोम्सुद् युवभ्याम् ।
स्रा वृत्यू विप्रौ ववृतीत हुव्यैः ४
चित्रं हु यद् वां भोजेनं न्वस्ति न्यत्रये महिष्वन्तं ययोतम् ।
यो वामोमानं दर्धते प्रियः सन् ४
उत त्यद् वां जुरते स्रिश्वना भू द्ययवीनाय प्रतीत्यं हिव्वर्दे ।
स्रिध्व यद् वर्षं इतर्ऊति धत्थः ६
उत त्यं भुज्युमिश्वना सखायो मध्ये जहुर्दुरेवासः समुद्रे ।
निरी पर्ष्वरावा यो युवाकुः ७
वृकाय चित्रसमानाय शक्त मृत श्रुतं श्रयवे हूयमीना ।
यावृष्वयामिपन्वतम्पो न स्तर्यं चिच्छक्त्यंश्विना शचीभिः ६
एष स्य कारुजेरते सूक्तै रग्रे बुधान उषसां सुमन्मा ।
इषा तं वर्धद्वया पर्योभि र्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ६

## (६६) एकोनसप्ततितमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । ग्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

म्रा वां रथो रोदंसी बद्धधानो हिंर्एययो वृषिभर्यात्वश्वैः ।

घृतवर्तिनः प्विभी रुचान इषां वोळहा नृपतिर्वाजिनीवान् १
स पप्रथानो म्राभि पञ्च भूमा त्रिवन्धुरो मनुसा यातु युक्तः ।
विशो येन गच्छंथो देव्यन्तीः कुत्रो चिद् याममिश्चिना दर्धाना २
स्वश्वी यशसा यातम्र्वाग् दस्त्रो निधिं मधुमन्तं पिबाथः ।
वि वां रथो वृध्वार्र्र यादंमानो उन्तान् दिवो बांधते वर्तिनिभ्याम् ३
युवोः श्रियं परि योषावृशीत् सूरो दुहिता परितक्स्यायाम् ।
यद् देव्यन्तमवंथः शर्चीभिः परि घृंसमोमना वां वयो गात् ४
यो ह स्य वां रथिरा वस्तं उस्ता रथो युजानः परियाति वृतिः ।
तेनं नः शं योरुषसो व्युष्टौ न्यंश्विना वहतं युज्ञे म्रास्मिन् ५
नर्रा गौरेवं विद्युतं तृषाशा ऽस्माकेमुद्य सवनोपं यातम् ।

पुरुत्रा हि वां मृतिभिर्हवंन्ते मा वांमन्ये नि यंमन् देव्यन्तः ६ युवं भुज्युमवंविद्धं समुद्र उदूंहथुरर्णसो ग्रस्त्रिधानैः । प्तित्रिभिरश्रमैरेव्यथिभि दुंसनाभिरश्चिना पारयंन्ता ७ नू मे हव्मा शृंगुतं युवाना यासिष्टं वृर्तिरेश्विनाविरावत् । धत्तं रत्नानि जरंतं च सूरीन् यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ५

## (७०) सप्ततितमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । ग्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

स्रा विश्ववाराश्विना गतं नः प्र तत् स्थानंमवाचि वां पृथिव्याम् । स्रश्चो न वाजी शुनपृष्ठो स्रस्था दा यत् सेदर्थुर्धुवसे न योनिम् १ सिषित्ति सा वा सुमृतिश्चनिष्ठा ऽतापि घुर्मो मनुषो दुरोणे । यो वा समुद्रान् त्सरितः पिपत्ये तंग्वा चिन्न सुयुजां युजानः २ यानि स्थानांन्यश्विना दुधार्थे दिवो युह्णीष्वोषधीषु विन्नु । नि पर्वतस्य मूर्धनि सदन्ते षुं जनाय दाशुषे वहन्ता ३ चनिष्ठं देवा स्रोषधीष्वप्सु यद् योग्या स्रश्नवैथे सृषीणाम् । पुरूणि रता दर्धतौ न्यर्रस्मे स्रनु पूर्वाणि चरूयथुर्युगानि ४ शश्रुवांसा चिदश्विना पुरूण्याभि ब्रह्माणि चन्नाथे सृषीणाम् । प्रति प्र यातं वरमा जनाया उस्मे वामस्तु सुमृतिश्चनिष्ठा ४ यो वा यज्ञो नांसत्या ह्विष्मान् कृतब्रह्मा समुर्योत्रं भवाति । उप प्र यातं वर्मा वसिष्ठ मिमा ब्रह्मार्यव्यन्ते युवभ्याम् ६ इयं मेनीषा इयमिश्चना गी रिमां सुवृक्तिं वृषणा जुषेथाम् । इमा ब्रह्माणि युव्यून्यंग्मन् यूयं पति स्वस्तिभिः सदा नः ७ पञ्चमोऽनुवाकः । सू० ७-६६

## (७१) एकसप्ततितमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । स्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रप्य स्वसुरुषसो निजिहीते रिगक्ति कृष्णीररुषाय पन्थीम् । त्रश्चीमघा गोर्मघा वां हुवेम् दिवा नक्तं शरुमस्मद् युयोतम् १ उपायति दाशुषे मत्याय रथेन वाममिश्वना वहन्ता।
युयुतम्स्मदिन्ताममीवां दिवा नक्तं माध्वी त्रासीथां नः २
त्रा वां रथमव्मस्यां व्यृष्टौ सुम्नायवो वृषेणो वर्तयन्तु।
स्यूमंगभिस्तमृत्युग्भिरश्चे राश्चिना वस्नुमन्तं वहेथाम् ३
यो वां रथो नृपती त्रस्ति वोळहा त्रिवन्धुरो वस्नुमाँ उस्त्रयामा।
त्रा न एना नास्तत्योपं यात मृभि यद वो विश्वप्सन्यो जिगाति ४
युवं च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदवं ऊहथुराशुमश्चम्।
निरंहंसस्तमसः स्पर्तमित्रं नि जाहुषं शिथिरे धातमन्तः ५
इयं मेनीषा इयमिश्चना गी रिमां स्वृक्तिं वृषणा जुषेथाम्।
इमा ब्रह्मािण युव्यून्यंग्मन् यूयं पात स्वस्तिभिः सदी नः ६

# (७२) द्विसप्ततितमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । त्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रा गोमता नासत्या रथेना ऽश्वीवता पुरुश्चन्द्रेर्र यातम् ।

ग्राभि वां विश्वी नियुत्तः सचन्ते स्पार्हयी श्रिया तुन्वी शुभाना १

ग्रा नी देवेभिरुपे यातम्वांक सजोषेसा नासत्या रथेन ।

युवोर्हि नेः सर्व्या पित्र्यीणि समानो बन्धुरुत तस्यै वित्तम् २

उदु स्तोमीसो ग्रिश्वनौरब्ध आमि ब्रह्मौरयुषसंश्च देवीः ।

ग्राविविसन् रोदेसी धिष्ण्येमे ग्रच्छा विप्रो नासत्या विवित्त ३

वि चेदुच्छन्त्येश्विना उषासः प्र वां ब्रह्मौणि कारवी भरन्ते ।

ऊर्ध्व भानुं संविता देवो ग्रेश्नेद् बृहद्ग्रयः समिधी जरन्ते ४

ग्रा पश्चातीन्नासत्या पुरस्ता दाश्विना यातमधरादुदेक्तात् ।

ग्रा विश्वतः पार्चजन्येन राया यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ४

## (७३) त्रिसप्ततितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । ग्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्यतीरिष्म तमसस्पारमस्य प्रति स्तोमं देवयन्तो दर्धानाः । पुरुदंसो पुरुतमो पुराजा ऽमेर्त्या हवते त्र्रश्चिना गीः १ न्युं प्रियो मनुषः सादि होता नासंत्या यो यर्जते वन्दंते च। अश्वनीतं मध्वौ अश्वना उपाक ग्रा वां वोचे विदर्थेषु प्रयंस्वान् २ ग्रहेम यृज्ञं पृथामुंराणा हुमां सुवृक्तिं वृषणा जुषेथाम्। श्रुष्टीवेव प्रेषितो वामबोधि प्रति स्तोमैर्जरमाणो विसिष्ठः ३ उप त्या वही गमतो विशं नो रच्चोहणा संभृता वीळपणि। समन्धांस्यग्मत मत्सराणि मा नौ मिर्धष्टमा गतं शिवेन ४ ग्रा पृश्चातां नासत्या पुरस्ता दाश्विना यातमधरादुदंक्तात्। ग्रा विश्वतः पार्श्चजन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ४

(७४) चतुःसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । प्रगाथः (विषमर्ची बृहती, समर्ची सतोबृहती) छन्दः

इमा उ वां दिविष्टय उस्ता हेवन्ते स्रश्विना ।

स्र्यं वाम्हेऽवंसे शचीवसू विशंविशं हि गच्छंथः १

युवं चित्रं दंदथुर्भोजेनं नरा चोदेथां सूनृतावते ।

स्र्वाग्रथं समेनसा नि येच्छतं पिबेतं सोम्यं मधुं २

स्रा यातमुपं भूषतं मध्वः पिबतमश्विना ।

दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नौ मधिष्टमा गतम् ३

स्रश्वासो ये वामुपं दाशुषो गृहं युवां दीयेन्ति बिश्रेतः ।

म्बूयुर्भिर्नरा हयेभिरश्विना ऽऽ देवा यातमस्मयू ४

स्रधी हु यन्तौ स्रश्विना पृत्तः सचन्त सूरयः ।

ता यसतो मृषविद्यो धुवं यशे श्विदिरस्मभ्यं नासत्या ५

प्र ये य्युर्यवृकासो रथां इव नृपातारो जनानाम् ।

उत स्वेन शर्वसा शूशुवुर्नरं उत ह्वियन्ति सुचितिम् ६

(७५) पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्

(१-८) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठं त्रृषिः । उषसो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

महे नी ख्रद्य सुंवितायं बो ध्युषी महे सौभंगाय प्र येन्य ।
चित्रं रियं यशसं धेह्यसमे देवि मर्तेषु मानुषि अवस्युम् २
एते त्ये भानवी दर्शताया श्चित्रा उषसी ग्रमृतांस ग्रागुः ।
जनयंन्तो दैव्यांनि वृतान्या पृणन्तो ग्रन्तरिन्ना व्यंस्थुः ३
एषा स्या युंजाना पंराकात् पर्च न्तितीः परि सद्यो जिंगाति ।
ग्रिभिपश्यंन्ती वृयुना जनांनां दिवो दुंहिता भुवंनस्य पत्ती ४
वाजिनीवती सूर्यस्य योषां चित्रामंघा राय ईशे वसूनाम् ।
ग्रृषिष्टुता जरयंन्ती मृघो न्युषा उंच्छित वह्निभिर्गृणाना ४
प्रति द्युतानामंरुषासो ग्रश्चा श्चित्रा ग्रंदश्रनुषसं वहन्तः ।
याति शृभ्रा विश्वपिशा रथेन दधाति रत्नं विधते जनांय ६
सत्या सत्येभिमंहती मृहिद्धं देवी देवेभिर्यजता यजेत्रैः ।
रूजद् दृळहानि ददंदुस्त्रियांणां प्रति गावं उषसं वावशन्त ७
नू नो गोमंद् वीरवंद् धेहि रत्न मुषो ग्रश्चावत् पुरुभोजो ग्रस्मे ।
मा नो बहिः पुरुषतां निदे के यूंयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः इ

# (७६) षट्सप्ततितमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । उषसो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

उदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सिवता देवो ग्रंश्रेत्। क्रत्वां देवानांमजिनष्ट चर्चु राविरंक्रभुवंनं विश्वमुषाः १ प्रमे पन्थां देव्यानां ग्रदृश्च न्नमधन्तो वसुभिरिष्कृतासः। ग्रभूदु केतुरुषसंः पुरस्तात् प्रतीच्यागादिधं हुर्म्येभ्यः २ तानीदहानि बहुलान्यांसन् या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य। यतः परि जार ईवाचर न्त्युषौ दृ ने न पुनर्यतीवं ३ त इद् देवानां सधमादं ग्रास नृतावांनः क्वयः पूर्व्यासः। गूळहं ज्योतिः पितरो ग्रन्वंविन्दन् त्सत्यमंन्त्रा ग्रजनयन्नुषासंम् ४ समान ऊर्वे ग्रधि संगतासः सं जानते न यंतन्ते मिथस्ते। ते देवानां न मिनन्ति वृता न्यमंर्धन्तो वसुंभिर्यादंमानाः ५ प्रतिं त्वा स्तोमैरीळते वसिष्ठा उष्वर्ब्धः सुभगे तुष्टुवांसः। गर्वां नेत्री वार्जपत्नी न उच्छो षः सुजाते प्रथमा जेरस्व ६

एषा नेत्री रार्धसः सूनृतीना मुषा उच्छन्ती रिभ्यते वसिष्ठैः । दीर्घश्रुतं रियमस्मे दर्धाना यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ७

# (७७) सप्तसप्तितमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । उषसो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

उपो रुरुचे युवृतिर्न योषा विश्वं जीवं प्रसुवन्ती चरायै।

ग्रभूंद्रग्निः समिधे मानुंषाणा मकुर्ज्योतिर्बाधमाना तमांसि १
विश्वं प्रतीची सप्रथा उदंस्थाद् रुशद् वासो बिश्वंती शुक्रमेश्वेत्।
हिरंग्यवर्णा सुदृशीकसंदृग् गर्वा माता नेत्र्यह्नामरोचि २
देवानां चर्चुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नर्यन्ती सुदृशीकुमर्श्वम्।
उषा ग्रंदर्शि रुश्मिभिर्व्यंक्ता चित्रामेषा विश्वमनु प्रभूंता ३
ग्रान्तिवामा दूरे श्रमित्रमंच्छो वीं गर्व्यूतिमर्भयं कृधी नः।
यावय द्रेष् ग्रा भंग वसूंनि चोदय राधी गृण्ते मेषोनि ४
ग्रस्मे श्रेष्ठेभिर्भानुभिर्वि भाह्य षो देवि प्रतिरन्ती न ग्रायुः।
इषं च नो दर्धती विश्ववारे गोमदश्वांवद् रर्थवज्ञ राधः ५
यां त्वां दिवो दुहितर्वृर्धय न्त्युषः सुजाते मृतिभिर्वसिष्ठाः।
सास्मासुं धा रियमृष्वं बृहन्तं यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ६

# (७८) स्रष्टसप्तितमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । उषसो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रति केतवः प्रथमा श्रेटृश्च न्यूर्ध्वा श्रेस्या श्रुञ्जयो वि श्रेयन्ते । उषी श्रुवांचा बृहुता रथेन् ज्योतिष्मता वामम्स्मभ्यं विच्च १ प्रति षीम्प्रिजरते सिमद्धः प्रति विप्रांसो मृतिभिर्गृणन्तः । उषा याति ज्योतिषा बार्धमाना विश्वा तमांसि दुरितापं देवी २ एता उत्याः प्रत्येदृश्रन् पुरस्ता ज्योतिर्यच्छंन्तीरुषसौ विभातीः । श्रजीजन्न् त्सूर्यं युज्ञम्प्रि मेपाचीनं तमो श्रगादजुष्टम् ३ श्रचेति दिवो दुहिता मृषोनी विश्वे पश्यन्त्युषसं विभातीम् । श्रास्थाद् रथं स्वधयां युज्यमान् मा यमश्वीसः सुयुजो वहन्ति ४

प्रति त्वाद्य सुमनेसो बुधन्ता ऽस्माकोसो मुघवनो वयं चे। तिल्विलायध्वेमुषसो विभाती र्यूयं पति स्वस्तिभिः सदौ नः ४

(७६) एकोनाशीतितमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । उषसो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

व्युर्षा स्रावः पृथ्याई जनानां पर्श्व चितीर्मानुषीर्बोधयेन्ती ।
सुसंदृग्भिरुचिभिर्मानुमिश्चेद् वि सूर्यो रोदंसी चर्चसावः १
व्यञ्जते दिवो स्रन्तेष्वक्तून् विशो न युक्ता उषसी यतन्ते ।
सं ते गावस्तम् स्रा वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सिवतेवं बाहू २
स्रभूंदुषा इन्द्रंतमा मुघो न्यजीजनत् सुविताय श्रवांसि ।
वि दिवो देवी दुंहिता देधा त्यिङ्गरस्तमा सुकृते वसूंनि ३
तावंदुषो राधौ स्रस्मभ्यं रास्व यावंत् स्तोतृभ्यो स्ररंदो गृणाना ।
यां त्वां जज्ञुर्वृष्भस्या रवेण वि दृब्हस्य दुरो स्रद्रंरौर्णोः ४
देवंदेवं राधंसे चोदयन्त्य स्मद्रचक् सूनृतां ईरयन्ती ।
व्युच्छन्ती नः सनये धियौ धा यूयं पति स्वस्तिभिः सदां नः ४

(५०) स्रशीतितमं सूक्तम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । उषसो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रति स्तोमेभिरुषसं वसिष्ठा गीभिर्विप्रीसः प्रथमा श्रेबुधन् । विवृत्येन्तीं रजेसी समन्ते श्राविष्कृरवतीं भुवनानि विश्वी १ एषा स्या नव्यमायुर्दधीना गूढ्वी तमो ज्योतिषोषा श्रेबोधि । श्रिश्रं एति युवृतिरह्रयागा प्राचिकित्त सूर्यं यृज्ञमृग्निम् २ श्रिश्रावतीर्गोमेतीर्न उषासौ वीरवेतीः सदेमुच्छन्तु भृद्राः । घृतं दुह्रीना विश्वतः प्रपीता यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ३ षष्ठोऽध्यायः । व० १-२४

(८१) एकाशीतितमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । उषसो देवताः । प्रगाथः (विषमचां बृहती, समचां सतोबृहती) छन्दः प्रत्युं ग्रदश्यांयृत्युर्ं च्छन्ती दुहिता दिवः । ग्रिपो मिहं व्ययति चर्चसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी १ उदुस्त्रियाः सृजते सूर्यः सचां उद्यन्नचीत्रमर्चिवत् । तवेदुंषो व्युष्ठि सूर्यस्य च सं भक्तेनं गमेमिह २ प्रति त्वा दुहितर्दिव् उषो जीरा ग्रीभुत्स्मिह । या वहिस पुरु स्पाहं वेनन्वति रत्नं न दाशुष्ठे मर्यः ३ उच्छन्ती या कृणोषि मृंहनां मिह प्रुख्ये देवि स्वर्दृशे । तस्यस्ति रत्नभाजं ईमहे व्यं स्यामं मातुर्न सूनवंः ४ तिद्यां राध ग्रा भरो षो यद दीर्घश्रृत्तमम् । यत् ते दिवो दुहितर्मर्त्भोजंनं तद् रोस्व भुनजांमहै ४ श्रवंः सूरिभ्यो ग्रामृतं वसुत्वनं वाजां ग्रास्मभ्यं गोमतः । चोद्यित्री मृषोनंः सूनृतांवत्यु षा उच्छदप् स्त्रिधंः ६

(५२) द्वचशीतितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रावरुणौ देवते । जगती छन्दः

इन्द्रीवरुणा युवर्मध्वरायं नो विशे जनाय मिह शर्म यच्छतम्।
दीर्घप्रयज्युमित यो वेनुष्यितं व्यं जयम् पृतेनासु दूढर्यः १
सम्राळ्न्यः स्वराळ्न्य उच्यते वां महान्ताविन्द्रावरुणा महावसू।
विश्वे देवासः प्रमे व्योमित सं वामोजो वृषणा सं बले दधः २
ग्रन्वपां खान्यतृन्तमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम्।
इन्द्रीवरुणा मदे ग्रस्य मायिनो ऽपिन्वतम्पितः पिन्वतं धिर्यः ३
युवामिद् युत्सु पृतेनासु वह्नयो युवां चेमस्य प्रस्वे मितर्ज्ञवः।
ईशाना वस्वे उभयस्य कारव इन्द्रीवरुणा सुहवां हवामहे ४
इन्द्रीवरुणा यदिमानि चक्रथु विश्वां जातानि भुवेनस्य मुज्यनां।
चेमेण मित्रो वर्रुणं दुवस्यति मुरुद्धिरुगः शुभमन्य ईयते ५
महे शुल्काय वर्रुणस्य न त्विष ग्रोजो मिमाते धुवर्मस्य यत् स्वम्।
ग्रजमिम्नयः श्नथयन्तमातिरद् द्भ्रेभिरन्यः प्र वृणोति भूयसः ६
न तमंहो न दुरितानि मर्त्या मिन्द्रीवरुणा न तपः कृतश्चन।

यस्यं देवा गच्छंथो वीथो स्रध्वरं न तं मर्तस्य नशते परिह्नृतिः ७ स्रवाङ्नरा दैव्येनाव्सा गतं शृणुतं हवं यदि मे जुजीषथः । युवोहिं स्रख्यमुत वा यदाप्यं मार्डीकिमिन्द्रावरुणा नि येच्छतम् इस्माकिमिन्द्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भवतं कृष्ट्योजसा । यद् वां हर्वन्त उभये स्रधं स्पृधि नरस्तोकस्य तनेयस्य सातिषु ६ स्रस्मे इन्द्रो वर्रुणो मित्रो स्र्यंमा द्युम्नं येच्छन्तु मिह् शर्म सप्रथः । स्रव्धं ज्योतिरदितर्भृतावृधौ देवस्य श्लोकं सिवतुर्मनामहे १०

## (५३) त्र्यशीतितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रावरुणौ देवते । जगती छन्दः

युवां नेरा पश्येमानास ग्राप्यं प्राचा गुव्यन्तः पृथुपर्शवो ययुः । \_ दासो च वृत्रा हृतमार्याणि च सुदासीमन्द्रावरुणार्वसावतम् १ यत्रा नरेः समर्यन्ते कृतध्वेजो यस्मिन्नाजा भवेति किं चन प्रियम्। यत्रा भर्यन्ते भुवना स्वर्दृशः स्तत्री न इन्द्रावरुगाधि वोचतम् २ सं भूम्या अन्तौ ध्वसिरा ग्रीट्चते न्द्रीवरुणा दिवि घोषु आरुहत्। म्रस्थुर्जन<u>ीनामुप</u> मामरीत<u>यो</u> ऽर्वागर्वसा हवनश्रुता गेतम् ३ इन्द्रिवरुणा वृधनीभिरप्रति भेदं वुन्वन्ता प्र सुदासीमावतम् । ब्रह्मारियेषां शृण्<u>तं</u> हवीमनि सत्या तृत्सूनामभवत् पुरोहितिः ४ इन्द्रीवरुणावभ्या तेपन्ति माघान्यर्यो वनुषामरतियः । युवं हि वस्व उभयस्य राज्थो ऽर्ध स्मा नोऽवतुं पार्ये दिवि ४ \_ युवां हेवन्त उभयोस ऋाजिष्वि न्द्रं च वस्वो वर्रुणं च सातये । \_ यत्र राजेभिर्देशभिर्निबोधितं प्र सुदासमार्वतं तृत्सुंभिः सह ६ दश राजीनः समिता ग्रयंज्यवः सुदासंमिन्द्रावरुणा न युंयुधुः । सत्या नृगामे ससदामुपेस्तुति देवा एषामभवन् देवहूं तिषु ७ दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतेः सुदासे इन्द्रावरुणावशिच्नतम् । श्वित्यञ्चो यत्र नर्मसा कपुर्दिनी धिया धीवन्तो ग्रसंपन्त तृत्संवः ५ वृत्रारयन्यः समिथेषु जिन्नते वृतान्यन्यो ऋभि रेचते सदी। \_ हर्वामहे वां वृषणा सुवृक्तिभि रस्मे ईन्द्रावरुणा शर्म यच्छतम् ६ <u> ग्र</u>स्मे इन्<u>द्रो</u> वर्रुणो <u>मित्रो</u> ग्रर्युमा द्युम्नं येच्छन्तु महि शर्म सप्रर्थः ।

# अव्धं ज्योतिरदितेर्ज्ञृतावृधौ देवस्य श्लोकं सवितुर्मनमहे १०

## (५४) चतुरशीतितमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रा वा राजानावध्वरे विवृत्यां हुव्येभिरिन्द्रावरुणा नमीभिः। प्र वा घृताची बाह्नोर्दधाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति १ युवो राष्ट्रं बृहदिन्वति द्यौ यों सेतृभिर्युभीः सिनीथः। परि नो हेळो वर्रुणस्य वृज्या उरुं न इन्द्रीः कृणवदुलोकम् २ कृतं नो युज्ञं विदथेषु चारुं कृतं ब्रह्माणि सूरिषुं प्रशास्ता। उपो रियर्देवजूतो न एतु प्र गाः स्पार्हाभिक्तिभिस्तिरेतम् ३ ग्रस्मे ईन्द्रावरुणा विश्ववारं रियं धतां वसुमन्तं पुरुज्जुम्। प्र य ग्रादित्यो ग्रनृता मिना त्यमिता शूरौ दयते वसूनि ४ इयमिन्द्रं वर्रुणमष्ट मे गीः प्रावत तोके तनिये तूर्तुजाना। सुरत्नीसो देववीतिं गमेम यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ४

# (८४) पञ्चाशीतितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । वरुणो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

पुनीषे वांमर् चर्सं मनीषां सोम्मिन्द्रांय वर्षणाय जुह्नंत्।
घृतप्रतीकामुषसं न देवीं ता नो यामेन्नुरुष्यताम्भीके १
स्पर्धन्ते वा उ देवहूये अत्र येषु ध्वजेषु दिद्यवः पर्तन्ति।
युवं ताँ ईन्द्रावरुणावृमित्रांन् हृतं परांचः शर्वा विषूचः २
आपश्चिद्धि स्वयंशसः सदःसु देवीरिन्द्रं वर्रणं देवता धः।
कृष्टीरन्यो धारयंति प्रविक्ता वृत्रार्थयन्यो अप्रतीनि हन्ति ३
स सुक्रतुर्त्रात्विदंस्तु होता य अदित्य शर्वसा वां नमस्वान्।
आववर्तदर्वसे वां हृविष्मा नस्दित् स सुविताय प्रयंस्वान् ४
इयमिन्द्रं वर्रणमष्ट मे गीः प्रावंत् तोके तनये तूर्तुजाना।
सुरत्नांसो देववीतिं गमेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ४

# (५६) षडशीतितमं सूक्तम् (१-८) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । वरुणो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

धीरा त्वंस्य महिना जन्ंषि वि यस्तस्तम्भ रोदंसी चिदुर्वी। प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता नर्चत्रं पुप्रथे च भूमे १ उत स्वयो तुन्वाई सं वेदे तत् कदा न्वर्शन्तर्वरुगे भ्वानि । किं में हुव्यमह्रेणानो जुषेत कदा मृळीकं सुमना ग्राभि रूर्यम् २ पृच्छे तदेनो वरुग दिदृ चू पो एमि चिकितुषो विपृच्छंम्। \_ समानमिन्में क्वयंश्चिदाहु रयं हु तुभ्यं वर्रुणो ह्रणीते ३ किमार्ग त्रास वरुण ज्येष्टुं यत् स्तोतारं जिर्घासिस् सर्वायम्। प्र तन्में वोचो दूळभ स्वधावो ऽवं त्वानेना नर्मसा तुर ईयाम् ४ त्र्यवं द्वरधानि पित्रयां सृजा नो ऽव या व्यं चेकृमा तुन्भिः। म्रवं राजन् पशतृपं न तायुं सृजा वृत्सं न दाम्रो वसिष्ठम् ४ न स स्वो दत्तौ वरुण धृतिः सा सुरा मुन्युर्विभीदेको ग्रचित्तिः । ग्रस्ति ज्यायान् कर्नीयस उपारे स्वप्नश्चनेदर्नृतस्य प्रयोता ६ त्र्ररं दासो न मीळ्हषे करा रायहं देवाय भूर्णयेऽनांगाः। ग्रचैतयदुचितौ देवो ग्रयों गृत्सं राये कवितरो जुनाति ७ त्र्यं स् तुभ्यं वरुण स्वधावो हृदि स्तोम् उपंश्रितश्चिदस्तु । शं नः चेमे शमु योगे नो स्रस्तु यूयं पति स्वस्तिभिः सदौ नः ५

# (८७) सप्ताशीतितमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । वरुणो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

रदंत् पृथो वर्रणः सूर्याय प्राणांसि समुद्रियां नृदीनाम् । सर्गो न सृष्टो अर्वतीर्मृताय <u>ञ</u>्चकारं मृहीरवनीरहंभ्यः १ ग्रात्मा ते वातो रज ग्रा नेवीनोत् पृशुर्न भूर्णिर्यवंसे सस्वान् । ग्रन्तर्मृही बृहती रोदंसीमे विश्वां ते धामं वरुण प्रियाणि २ परि स्पशो वर्रणस्य स्मदिष्टा उभे पंश्यन्ति रोदंसी सुमेके । ग्रृतावानः क्वयो युज्ञधीराः प्रचेतसो य इषयन्त मन्मे ३ उवाचे मे वरुणो मेधिराय त्रिः सप्त नामान्नचां बिभर्ति । विद्वान् पुदस्य गुह्या न वीचद् युगाय विष्र उपराय शिर्मन् ४ तिस्रो द्यावो निहिता ऋन्तरेस्मिन् तिस्रो भूमीरुपराः षड्विधानाः । गृत्सो राजा वर्रगश्चक्र एतं दिवि प्रेङ्कं हिर्गययं शुभे कम् ४ अव सिन्धुं वर्रुगो द्यौरिव स्थाद् द्रप्सो न श्वेतो मृगस्तुविष्मान् । गृम्भीरशंसो रजसो विमानः सुपारचेत्रः सतो ऋस्य राजा ६ यो मृळयित चक्रुषे चिदागौ व्यं स्यीम् वर्रुगो ऋनीगाः । अनुं वृतान्यदितेर्क्युधन्तौ यूयं पति स्वस्तिभिः सदौ नः ७

(५८) स्रष्टाशीतितमं सूक्तम् (१-७) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । वरुणो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र शुन्ध्युवं वर्रणाय प्रेष्ठां मृतिं विसिष्ठ मीळ्हुषे भरस्व।
य ईम्वां क्रं करेते यर्जत्रं सहस्रामम् वृष्णं बृहन्तम् १
ग्रधा न्वंस्य संदृशं जगुन्वा नृग्नेरनीकं वर्रणस्य मंसि।
स्वर्श्यंदश्मन्निध्मा उ ग्रन्धो ऽभि मा वर्षुर्दृशये निनीयात् २
ग्रा यद् रुहाव वर्रणश्च नावं प्र यत् सेमुद्रमीरयाव मध्यम्।
ग्रिध यद्मां स्नुभिश्चराव प्र प्रेष्क ईक्षयावहै शुभे कम् ३
वसिष्ठं हु वर्रणो नाव्याधा दृषिं चकार स्वपा महोभिः।
स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे ग्रह्नां यान्नु द्यावस्ततन्न् यादुषासः ४
क्वर् त्यानि नौ स्व्या ब्रेभूवुः सचीवहे यर्ववृकं पुरा चित्।
बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते ५
य ग्रापिर्नित्यो वरुण प्रियः सन् त्वामार्गासि कृणवृत् सखां ते।
मा तु एनंस्वन्तो यिन्नन् भुजेम युन्धि ष्मा विप्रः स्तुवृते वर्रूथम् ६
धुवासुं त्वासु चितिषुं चियन्तो व्यर्थस्मत् पाशुं वर्रणो मुमोचत्।
ग्रवो वन्वाना ग्रिदितेरुपस्थाद् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७

(५६) एकोननविततमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । वरुणो देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्चां गायत्री, (४) पञ्चम्याश्च जगती छन्दसी मो षु वरुण मृन्मर्यं गृहं राज<u>न्न</u>हं गंमम् । मृळा सुंचत्र मृळयं १ यदेमि प्रस्फुरिन्नेव दृतिर्न ध्मातो ग्रेद्रिवः । मृळा सुं चत्र मृळये २ क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे । मृळा सुं चत्र मृळये ३ ग्रेपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्ञितारम् । मृळा सुं चत्र मृळये ४ यत् किं चेदं वरुण दैव्ये जने ऽभिद्रोहं मेनुष्याईश्चरांमिस । ग्रिचित्ती यत् तव धर्मा युयोपिम मा नुस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ४

### (६०) नवतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋग्चां वायुः, (५७) पञ्चम्यादितृचस्य चेन्द्रवायू देवते । त्रिष्टुप् छन्दः प्र वीरया शुचेयो दद्रिरे वा मध्<u>वर्युभि</u>र्मधुमन्तः सुतासः । वह वायो नियुतौ याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदीय १ ईशानाय प्रहितिं यस्त स्रानुट् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो । -कृगोषि तं मर्त्येषु प्रशास्तं जातोजातो जायते वाज्यस्य २ <u>रा</u>ये नु यं <u>ज</u>ज्ञतू रोद<u>सी</u>मे <u>रा</u>ये <u>दे</u>वी धिषर्णा धाति <u>दे</u>वम् । ग्रर्ध <u>वायुं नियुतः</u> सश<u>्चत</u> स्वा <u>उ</u>त श्वेतं वसुंधितिं निरेके ३ उच्छन्नुषसंः सुदिनां त्रारिप्रा उरु ज्योतिर्विविदुर्दीध्यानाः। गर्व्यं चिदूर्वमुशिजो वि वेवु स्तेषामनुं प्रदिवंः सस्तुरापंः ४ ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः क्रतुंना वहन्ति । इन्द्रवायू वीरवाहुं रथं वा मीशानयौरभि पृत्तः सचन्ते ५ ईशानासो ये दर्धते स्वर्णो गोभिरश्वेभिर्वस्भिहिररायैः । \_ इन्द्रेवायू सूर<u>यो</u> वि<u>श्</u>वमायु रर्वेद्धिर्वीरेः पृतेनासु सह्यः ६ त्रर्वन्तो न श्रवसो भिर्ममाणा इन्द्रवायू सुष्टिति<u>भि</u>र्वसिष्ठाः । वाजयन्तः स्ववंसे हुवेम यूयं पति स्वस्तिभिः सदो नः ७

### (११) एकनवतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१, ३) प्रथमातृतीययोर्त्रृचोर्वायुः, (२, ४-७) द्वितीयायाश्चतुर्थ्यादिचतसृणाञ्चेन्द्रवायू देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

कुविदङ्ग नर्मसा ये वृधासः पुरा देवा स्रनवद्यास स्रासन्। ते वायवे मर्नवे बाधिताया ऽवासयन्नुषसं सूर्येग १ उशन्तां दूता न दभाय गोपा मासश्च पाथः श्रारदेश्च पूर्वीः । इन्द्रंवायू सृष्ट्रतिवां मियाना मर्डिकमी हे सृवितं च नव्यंम् २ पीवोत्रज्ञाँ रियवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुत्तीमिभिश्रीः । ते वायवे समनसो वि तेस्थु विश्वेन्नरेः स्वपृत्यानि चक्रुः ३ यावृत् तरंस्तन्वोई यावृदोजो यावृन्नरश्चन्नसा दीध्यानाः । शुचिं सोमं शुचिपा पातम्समे इन्द्रंवायू सदेतं बृहिरेदंम् ४ नियुवाना नियुतः स्पार्हवीरा इन्द्रंवायू सरर्थं यातम्वांक । इदं हि वां प्रभृतं मध्वो अग्र मधं प्रीणाना वि मुंमुक्तम्समे ४ या वां शतं नियुतो याः सहस्र मिन्द्रंवायू विश्ववाराः सर्चन्ते । ग्राभिर्यातं सुविद्रत्राभिर्वांक पातं नेरा प्रतिभृतस्य मध्वः ६ ग्राविन्तो न श्रवेसो भिन्नीमाणा इन्द्रवायू सुष्टृतिभिर्वासिष्ठाः । वाज्यन्तः स्ववंसे हुवेम यूयं पात स्वस्तिभः सदी नः ७

### (६२) द्विनवतितमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१, ३, ४) प्रथमातृतीयापञ्चमीनामृचां वायुः, (२,४) द्वितीयाचतुर्थ्योश्चेन्द्रवायू देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

म्रा वियो भूष शुचिपा उपं नः सहस्रं ते नियुतों विश्ववार । उपों ते म्रन्धो मद्यमयामि यस्यं देव दिधिषे पूर्विपयेम् १ प्र सोतां जीरो म्रेध्वरेष्वंस्थात् सोम्मिन्द्राय वायवे पिबंध्ये । प्र यद् वां मध्वों म्रियायं भरं न्त्यध्वर्यवों देव्यन्तः शचीभिः २ प्र याभियांसि दाश्वांसमच्छां नियुद्धिर्वायिवष्टये दुरोणे । नि नो रियं सुभोजेसं युवस्व नि वीरं गव्यमश्चयं च राधः ३ ये वायवं इन्द्रमादेनास म्रादेवासो नितोशनासो म्र्यः । म्रन्तो वृत्राणि सूरिभिः ष्याम सास्ह्रांसो युधा नृभिर्मित्रान् ४ म्रा ने नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं संहृस्मिणीभिरुपं याहि युज्ञम् । वायो म्रिस्मन् त्सर्वने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ४

#### त्रिष्टुप् छन्दः

श्चिं नु स्तोमुं नवजातमुद्येन्द्रामी वृत्रहर्णा जुषेथाम् । उभा हि वां सुहवा जोहंवीमि ता वार्ज सद्य उंशते धेष्ठां १ ता सनिसी शैवसाना हि भूतं सकिवृधा शर्वसा शूशवांसी। चर्यन्तौ रायो यवसस्य भूरेः पृङ्क्तं वाजस्य स्थविरस्य घृष्वैः २ उपौ हु यद् विदर्थं वाजिनो गुर्धीभिर्विष्राः प्रमीतिमिच्छमीनाः। त्र्यर्वन्तो न काष्ठां नर्चमाणा इन्द्राग्नी जोहुवतो नरस्ते ३ गीर्भिर्विपः प्रमितिमिच्छमीन ईट्टे रियं युशसं पूर्वभाजेम् । इन्द्रामी वृत्रहणा सुवजा प्र नो नव्येभिस्तिरतं देुष्णैः ४ सं यन्मही मिथती स्पर्धमाने तनूरुचा शूरसाता यतैते। त्र्यदेवयुं <u>वि</u>दथे देव्युभिः सत्रा हतं सोम्स्ता जनैन ४ इमामु षु सोमंस्तिमुपं न एन्द्रांग्री सौमनुसायं यातम्। सो ग्रीग्न एना नर्मसा सिमद्धो ऽच्छा िमत्रं वर्रुणिमन्द्रं वोचेः। यत् सीमार्गश्चकृमा तत् सु मृंळ तदेर्यमादितिः शिश्रथन्तु ७ एता ग्रंग्न ग्राशुषागासं इष्टी र्युवोः सचाभ्यंश्याम् वाजीन्। मेन्द्रों नो विष्णुर्मुरुतः परि रूयन् यूयं पति स्वस्तिभिः सदा नः ५

## (६४) चतुर्नवतितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । इन्द्राग्नी देवते । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चां गायत्री, (१२) द्वादश्याश्चानुष्टुप् छन्दसी इयं वाम्स्य मन्मेन इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः । ऋभाद् वृष्टिरिवाजिन १ शृणुतं जिर्तितुर्हव मिन्द्राग्नी वर्नतं गिर्रः । ईशाना पिप्यतं धिर्यः २ मा पापत्वायं नो नरे नद्राग्नी माभिश्चस्तये । मा नौ रीरधतं निदे ३ इन्द्रे ऋग्ना नमौ बृहत् सुवृक्तिमेर्रयामहे । धिया धेनां ऋवस्यवः ४ ता हि शर्श्वन्त ईळत इत्था विप्रांस ऊतये । सबाधो वाजसातये ५ ता वां गीभिविपन्यवः प्रयंस्वन्तो हवामहे । मेधसाता सिन्ष्यवः ६ इन्द्रांग्नी ऋवसा गत मस्मभ्यं चर्षणीसहा । मा नौ दुःशंस ईशत ७ मा कस्य नो ऋरंश्वो धूर्तिः प्रणङ्गत्यंस्य । इन्द्रांग्नी शर्म यच्छतम् ६ गोमुद्धिरंणयवद् वसु यद् वामश्चांवदीमहे । इन्द्रांग्नी तद् वनेमहि ६

यत् सोम् ग्रा सुते नरं इन्द्राग्नी ग्रजीहवुः । सप्तीवन्ता सप्पर्ववः १० उक्थेभिर्वृत्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा । ग्राङ्गूषेराविवासतः ११ ताविद् दुःशंसं मर्त्यं दुर्विद्वांसं रच्चित्र्वनम् । ग्राभोगं हन्मेना हता मुद्धिं हन्मेना हतम् १२

### (६५) पञ्चनवतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१-२, ४-६) प्रथमाद्वितीययोर्त्रृचोश्चतुर्थ्यादितृचस्य च सरस्वती, (३) तृतीयायाश्च सरस्वान् देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र चोर्दसा धार्यसा सस्त्र एषा सरेस्वती धुरुणमार्यसी पूः।
प्रबाबंधाना रथ्येव याति विश्वां ग्रुपो मेहिना सिन्धुरन्याः १
एकचित्त सरेस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य ग्रा सेमुद्रात्।
रायश्चेतेन्ती भुवेनस्य भूरे र्घृतं पयो दुदुहे नाहुषाय २
स वाव्धे नर्यो योषणासु वृषा शिश्चंवृष्यभो यृज्ञियासु।
स वाजिने मुघवद्मो दधाति वि सातये तन्वं मामृजीत ३
उत स्या नः सरेस्वती जुषाणो पे श्रवत् सुभगां यृज्ञे ग्रुस्मिन्।
मितर्ज्ञुभिर्नम्स्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सर्विभ्यः ४
इमा जुह्नाना युष्मदा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व।
तव् शर्मन् प्रियतेमे दधाना उप स्थेयाम श्रुगं न वृचम् ४
ग्रुयम् ते सरस्वति विस्षिष्ठो द्वारावृतस्य सुभगे व्यावः।
वर्ध शुभ्रे स्तुवते रीसि वाजान यूयं पात स्वस्तिभिः सदी नः ६

### (६६) षरणवतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । (१-३) प्रथमतृचस्य सरस्वती, (४-६) द्वितीयतृचस्य च सरस्वान् देवते । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोः प्रगाथः (प्रथमाया बृहती, द्वितीयायाः सतोबृहती), (३) तृतीयायाः प्रस्तारपङ्किः, (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य च गायत्री छन्दांसि बृहद्दं गायिषे वचौ ऽसुर्या नदीनाम् । सर्रस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ रोदंसी १ उभे यत् ते महिना शृष्ठे अन्धंसी अधिच्वियन्ति पूरवः ।

सा नौ बोध्यिवित्री मुरुत्संखा चोद राधौ मुघोनीम् २ भुद्रमिद् भुद्रा कृणवृत् सरंस्व त्यक्रवारी चेतित वाजिनीवती। गृणाना जमद्यावत् स्तुवाना चे वसिष्ठवत् ३ जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः। सरंस्वन्तं हवामहे ४ ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्चतः। तेभिनीऽविता भव ४ पीपिवांसं सरंस्वतः स्तनं यो श्विदंर्शतः। भुद्यीमिहं प्रजामिषंम् ६

### (६७) सप्तनवतितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । (१) प्रथमर्च इन्द्रः, (२, ४-८) द्वितीयायाश्चतुर्थ्यादिपञ्चानाञ्च बृहस्पतिः, (३, ६) तृतीयानवम्योरिन्द्राब्रह्मणस्पती, (१०) दशम्याश्चेन्द्राबृहस्पती देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

युज्ञे दिवो नृषदेने पृथिव्या नरो यत्रे देवयवो मदेन्ति । इन्द्रीय यत्र सर्वनानि सुन्वे गमुन्मदीय प्रथमं वर्यश्च १ त्र्या दैव्या वृगीमुहेऽवासि बृहुस्पतिनीं महु त्र्या संखायः । यथा भवेंम मीळ्हुषे स्रनांगा यो नौ दाता पंरावर्तः पितेवं २ तम् ज्येष्टुं नर्मसा हुविभिः सुशेवुं ब्रह्म<u>श</u>स्पति गृगीषे । इन्द्रं श्लोको महि दैर्व्यः सिषक्तु यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा ३ स ग्रा नो योनि सदतु प्रेष्टो बृह्स्पतिर्विश्ववरो यो ग्रस्ति । कामों रायः सुवीर्यस्य तं दात् पर्षन्नो ग्रति सश्चतो ग्ररिष्टान् ४ तमा नौ ऋर्कम्मृतीय जुष्टे मिमे धीसुरमृतीसः पुराजाः । श्चिक्रन्दं यजतं पुस्त्यनां बृहस्पतिमनुर्वार्गं हुवेम ४ तं शग्मासौ अरुषासो अश्वा बृहस्पितं सहुवाहौ वहन्ति । सहंश्चिद् यस्य नीलंवत् स्धस्थं नभो न रूपमरुषं वसानाः ६ स हि शुचिः शतपेत्रः स शन्ध्य हिरीयवाशीरिष्ठिरः स्वर्षाः । बृह्स्पतिः स स्वविश ऋष्वः पुरू सर्विभ्य ग्रासुतिं करिष्ठः ७ देवी देवस्य रोदंसी जिनेत्री बृहस्पितं वावृधतुर्मिहत्वा । दुचाय्यीय दचता सखायः करद् ब्रह्मेशे सुतरी सुगाधा ५ इयं वा ब्रह्मगस्पते सुवृक्ति र्ब्रह्मेन्द्रीय वृज्जिगे स्रकारि। \_ <u> ऋविष्टं धियों जिगृतं पुरंधी जंजस्तम्यों वनुषा</u>मरातीः ६

बृहंस्पते युविमन्द्र<u>श्च</u> वस्वौ <u>दि</u>व्यस्यैशाथे <u>उ</u>त पार्थिवस्य । <u>धत्तं रियं स्तुविते की</u>रये चिद् यूयं पति स्वस्ति<u>भिः</u> सदौ नः १०

## (६८) ऋष्टनविततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रुषिः । (१-६) प्रथमादिषड्चामिन्द्रः, (७) सप्तम्याश्चेन्द्राबृहस्पती देवते । त्रिष्टुप् छन्दः म्रध्वर्यवोऽरुणं दुग्धमुंशं जुहोतेन वृष्भायं चितीनाम्। गौराद् वेदीयाँ स्रव्पानुमिन्द्रौ विश्वाहेद् याति सुतसौमिम्छन् १ यद् देधिषे प्रदिवि चार्वन्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य विच । उत हदोत मनसा ज्षाण उशिचिन्द्र प्रस्थितान् पाहि सोमीन् २ जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्रते माता महिमानमुवाच। एन्द्र पप्राथोर्वर्नतरित्तं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ३ यद् योधया महतो मन्यमानान् त्साचाम् तान् बाहुभिः शाशदानान्। यद् वा नृभिर्वृतं इन्द्राभियुध्या स्तं त्वयाजिं सौश्रवसं जैयेम ४ प्रेन्द्रेस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूर्तना मुघवा या चुकार । यदेददेवीरसंहिष्ट माया ग्रथांभवृत् केर्वलः सोमौ ग्रस्य ४ तवेदं विश्वम्भितः पश्वव्यं यत् पश्यस्य च चेसा सूर्यस्य। गर्वामसि गोपंतिरेकं इन्द्र भर्ज्ञीमहिं ते प्रयंतस्य वस्वः ६ बृहंस्पते युविमन्द्रश्च वस्वौ दिव्यस्यैशाथे उत पार्थिवस्य। धत्तं रियं स्तुवते कीरये चिद् यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ७

## (६६) नवनवतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । (१-३, ७) प्रथमादितृचस्य सप्तम्या ऋचश्च विष्णुः, (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य चेन्द्राविष्णू देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रो मात्रया तुन्वी वृधान् न ते महित्वमन्वीश्नुवन्ति । उभे ते विद्य रजेसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं प्रमस्य वित्से १ न ते विष्णो जार्यमानो न जातो देव महिम्नः प्रमन्तमाप । उदस्तभ्ना नाकमृष्वं बृहन्ते दाधर्थ प्राची कुकुर्भ पृथिव्याः २ इर्रावती धेनुमती हि भूतं सूयवृसिनी मनुषे दशस्या । व्यस्तभ्ना रोदंसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीम्भितौ म्यूखैः ३ उरुं युज्ञायं चक्रथुरु लोकं जनयन्ता सूर्यमुषासंम्प्रिम् । दासंस्य चिद् वृषश्चिप्रस्यं माया जन्नधुर्नरा पृत्नाज्येषु ४ इन्द्राविष्णू दृंहिताः शम्बरस्य नव पुरौ नवितं चे श्नथिष्टम् । श्वतं विचिनेः सहस्रं च साकं हथो ग्रंप्रत्यसुरस्य वीरान् ४ इयं मेनीषा बृहती बृहन्ती रुक्रमा त्वसा वर्धयन्ती । रुरे वां स्तोमं विदर्थेषु विष्णो पिन्वतिमिषौ वृजनैष्विन्द्र ६ वर्षन्ते विष्णवास ग्रा कृणोम् तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट ह्व्यम् । वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरौ मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७

(१००) शततमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । विष्णुर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

नू मर्तो दयते सिन्ष्यन् यो विष्णंव उरुगायाय दार्शत्।
प्र यः सत्राचा मनेसा यजीत एतार्वन्तं नर्यमाविवासात् १
त्वं विष्णो सुमृतिं विश्वजन्या मप्रयुतामेवयावो मृतिं दाः।
पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरे रश्वांवतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः २
त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां वि चेक्रमे शृतचेसं महित्वा।
प्र विष्णुरस्तु त्वसस्तवीयान्त्वेषं ह्यस्य स्थिविरस्य नामं ३
वि चेक्रमे पृथिवीमेष एतां चेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन्।
धुवासो ग्रस्य कीरयो जनांस उरुचितिं सुजनिमा चकार ४
प्र तत् ते ग्रद्ध शिपिविष्ट नामा ऽर्यः शंसामि व्युनानि विद्वान्।
तं त्वा गृणामि त्वसमत्तव्यान् चर्यन्त मृस्य रजसः पराके ४
किमित् ते विष्णो परिचन्त्यं भूत् प्र यद् वेव् चे शिपिविष्टो ग्रीस्म।
मा वर्षो ग्रस्मदर्प गृह एतद् यद्न्यरूपः सिम्थे ब्भूथं ६
वर्षट् ते विष्णवास ग्रा कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हुव्यम्।
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पति स्वस्तिभिः सद्दो नः ७
सप्तमोऽध्यायः। व० १-३३

(१०१) एकोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ग्राग्नेयः कुमारो वा त्रृषिः । पर्जन्यो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

तिस्रो वाचः प्र वंद ज्योतिरग्रा या एतद् दुह्ने मंधुदोघमूधः ।
स वृत्सं कृगवन् गर्भमोषधीनां सद्यो जातो वृष्भो रौरवीति १
यो वर्धन् ग्रोषधीनां यो ग्रुपां यो विश्वस्य जर्गतो देव ईशे ।
स त्रिधातुं शर्णं शर्मं यंसत् त्रिवर्तु ज्योतिः स्विष्टिघर्रस्मे २
स्तरीर्रु त्वद् भवंति सूतं उ त्वद् यथावृशं तुन्वं चक्र एषः ।
पितुः पयः प्रति गृभ्णाति माता तेनं पिता वर्धते तेनं पुतः ३
यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तुस्थु स्तिस्रो द्यावंस्त्रेधा सस्त्ररापः ।
त्रयः कोशांस उपसेचनासो मध्वः श्लोतन्त्यभितौ विरुप्शम् ४
इदं वचः पूर्जन्याय स्वराजे हृदो ग्रुस्त्वन्तरं तञ्जुंजोषत् ।
म्योभुवौ वृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पला ग्रोषधीर्देवगौपाः ५
स रेतोधा वृष्यः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जर्गतस्तस्थुषश्च ।
तन्मं ऋतं पातु श्वतशांरदाय यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ६

## (१०२) द्वयुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ग्राग्नेयः कुमारो वा त्रमृषिः । पर्जन्यो देवता । गायत्री छन्दः

पूर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्रायं मीळहुषे । स नो यवसिमच्छत १ यो गर्भमोषंधीनां गर्वा कृगोत्यर्वताम् । पूर्जन्यः पुरुषीगाम् २ तस्मा इदास्ये हुवि र्जुहोता मधुमत्तमम् । इळां नः संयतं करत् ३

## (१०३) त्रयुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । मगडूका देवताः ।

(१) प्रथमचींऽनुष्टुप्, (२-१०) द्वितीयादिनवानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी संवृत्सरं शेशयाना ब्रोह्मणा वृतचारिणः । वाचे पर्जन्येजिन्वितां प्र मृगडूकां अवादिषुः १ दिव्या आपौ अभि यदेनुमायन् दृतिं न शुष्कं सरसी शयानम् । गवामह् न मायुर्वित्सनीनां मृगडूकांनां वृग्गरत्रा समैति २ यदीमेनाँ उश्वतो अभ्यविषीत् तृष्यावितः प्रावृष्यागितायाम् ।

म्रुक्खुलीकृत्यां पित्रं न पुत्रो म्रुन्यो म्रुन्यमुप् वर्दन्तमेति ३
म्रुन्यो म्रुन्यमन् गृभ्णात्येनो रूपां प्रस्में यदमेन्दिषाताम् ।
म्रुर्ह्को यद्भिवृष्टः कनिष्क्रन् पृष्टिनेः संपृङ्क्ते हरितेन् वाचेम् ४ यदेषाम्न्यो म्रुन्यस्य वाचे शाक्तस्येव वर्दति शिच्चेमाणः ।
सर्वं तदेषां समृधेव पर्व् यत् सुवाचो वर्दथनाध्यप्सु ४ गोमायुरेको म्रुज्मायुरेकः पृष्टिनरेको हरित एकं एषाम् ।
समानं नाम् बिभ्रेतो विरूपाः पुरुत्रा वाचे पिपिशुर्वदेन्तः ६ ब्राह्मणासौ म्रतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णम्भितो वर्दन्तः ।
संवृत्सरस्य तदहः परि ष्ट यन्मेण्डूकाः प्रावृषीणं ब्भूवं ७ ब्राह्मणासेः सोमिनो वाचेमकृत ब्रह्मं कृरवन्तः परिवत्सरीणम् ।
म्रध्वर्यवौ घृमिर्णः सिष्विदाना म्राविभेवन्ति गुह्या न के चित् ६ देवहितिं जुगुपुर्द्याद्वशस्यं मृतुं नरो न प्र मिनन्त्येते ।
संवृत्सरे प्रावृष्यागेतायां तप्ता घृमां म्रश्नुवते विस्पर्गम् ६ गोमायुरदाद्जमायुरदात् पृष्टिनरदाद्धरितो नो वसूनि ।
गवां म्राङ्का दर्दतः श्वतानि सहस्रसावे प्र तिरन्त म्रायुः १०

## (१०४) चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ ऋषिः । (१-७, १५, २४-२५) प्रथमादिसप्तर्चां पञ्चदश्याश्चतुर्विंशीपञ्चविंश्योश्चेन्द्रासोमौ, (६, १६, १६-२२) ग्रष्टमीषोडश्योरेकोनविंश्यादिचतसृणाञ्चेन्द्रः, (६, १२-१३) नवमीद्वादशीत्रयोदशीनां सोमः, (१०, १४) दशमीचतुर्दश्योरिमः, (११) एकादश्या देवाः, (१७) सप्तदश्या ग्रावाणः, (१८) ग्रष्टादश्या मरुतः, (२३) त्रयोविंश्याश्च पूर्वार्धस्य विसष्ठाशीरुत्तरार्धस्य च पृथिव्यन्तरिचे देवताः । (१-६, १८, २१, २३) प्रथमादिषट्टचामष्टादश्येकविंशीत्रयोविंशीनाञ्च जगती, (७)

सप्तम्या जगती त्रिष्टुब्बा, (५-१७, १६-२०, २२, २४)

त्रष्टम्यादिदशानामेकोनविंशीविंशीद्वाविंशीचतुर्विंशीनाञ्च त्रिष्टुप्, (२५)

पञ्चविंश्याश्चानुष्ट्प् छन्दांसि

इन्द्रसोमा तर्पतं रत्तं उब्जतं न्येर्पयतं वृषणा तमोवृधेः । पर्रा शृणीतम्चितो न्योषतं हृतं नुदेशां नि शिशीतम्त्रिणेः १ इन्द्रसोमा सम्घशंसम्भ्यर्षं तर्पुर्ययस्तु चरुरग्निवाँ ईव । ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचेत्तसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिनै २ इन्द्रसोमा दुष्कृतौ वृबे ऋन्त रेनारम्भुगे तमस्पि प्र विध्यतम्। यथा नातः पुन्रेकेश्चनोदयुत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ३ इन्द्रसोमा वर्तयंतं दिवो वधं सं पृथिव्या ऋघशंसाय तर्हणम्। उत् तैन्नतं स्वर्यंईपर्वतेभ्यो येनु रन्नौ वावृधानं निजूर्वथः ४ इन्द्रसोमा वर्तर्यतं दिवस्पर्य ग्रित्प्तेभिर्युवमश्महन्मभिः। तपूर्वधेभिरजरेभिरत्रिणो नि पर्शाने विध्यतं यन्तुं निस्वरम् ४ इन्द्रसोमा परि वां भूतु विश्वतं इयं मृतिः कुच्याश्वेव वाजिना । यां वां होत्रां परिहिनोमिं मेधये मा ब्रह्माणि नृपतीव जिन्वतम् ६ प्रति स्मरेथां तुजयिद्धरेवै र्हतं द्रुहो रुचसौ भङ्गुरावतः । इन्द्रसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद् यो नेः कुदा चिदिभिदासीत दुहा ७ यो मा पार्केन मनसा चरन्त मिभ्चष्टे ग्रनृतिभिर्वचौभिः। ग्रापं इव काशिना संगृभीता ग्रसंनुस्त्वासंत इन्द्र वृक्ता ५ ये पाकशंसं विहरन्त एवै यें वा भुद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः । ग्रहीये वा तान् प्रदर्तत् सोम् ग्रा वा दधात् निर्मृतिरुपस्थे ६ यो नो रसं दिप्सीति पित्वो श्रेग्ने यो श्रश्चीनां यो गवां यस्तनूनीम् । रिपुः स्तेनः स्तेयुकृद् दुभ्रमेतु नि ष हीयतां तुन्वाई तना च १० पुरः सो ग्रस्तु तुन्वाई तर्ना च तिस्तः पृथिवीरधो ग्रस्तु विश्वाः । प्रति शुष्यत् यशौ ग्रस्य देवा यो नो दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ११ सु<u>वि</u>ज्ञानं चिकितुषे जनीय सञ्चास<u>न</u>्च वर्चसी पस्पृधाते । त्योर्यत् सत्यं येतुरदृजीयः स्तदित् सोमोऽवति हन्त्यासेत् १२ न वा उ सोमों वृजिनं हिनोति न चित्रयं मिथ्या धारयंन्तम्। हन्ति रत्तो हन्त्यासद् वदन्त मुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते १३ यदि वाहमनृतदेव ग्रास मोर्घ वा देवाँ ग्रप्यहे ग्रीग्रे। किमस्मभ्यं जातवेदो हर्गीषे द्रोघवाचेस्ते निर्म्भथं संचन्ताम् १४ त्रद्या मुरीय यदि यातुधानो त्रस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य। म्रधा स वीरैर्द्शभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह १५ यो मायतुं यातुंधानेत्याह यो वा रज्ञाः श्चिरस्मीत्याह । इन्द्रस्तं हिन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरंधमस्पदीष्ट १६ प्र या जिगाति खुर्गलेव नक्त मपे द्वहा तुन्वं र् गूहीमाना। ववाँ ग्रीनन्ताँ ग्रव सा पीदीष्टु ग्राविणो घन्तु रचसी उपब्देः १७

वि तिष्ठध्वं मरुतो विद्विवर्षच्छते गृभायते रुद्धसः सं पिनष्टन । वयो ये भूत्वी पतर्यन्ति नुक्तिभा यें वा रिपो दिधरे देवे स्रध्वरे १८ प्र वर्तय दिवो ग्रश्मीनमिन्द्र सोमीशतं मघवन् त्सं शिशाधि । प्राक्तादपाक्तादधरादुदक्ता दुभि जीह रुच्चसः पर्वतेन १६ एत उ त्ये पतयन्ति श्रयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्। -शिशीते शक्रः पिशेनेभ्यो वधं नूनं सृजदुशिनं यातुमद्धीः २० इन्द्रौ यातूनामेभवत् परा<u>श</u>रो ह<u>ेवि</u>र्मथीनामुभ्या३विवासताम् । <u>अ</u>भीदुं शकः प्रशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन् त्स्त एति रच्नसंः २१ उलूकियातुं शुशलूकियातुं जहि श्वयतिमुत कोकियातुम्। सुपूर्णयातुमुत गृधियातुं दृषदेव प्र मृण रत्ने इन्द्र २२ मा नो रत्त्रों ऋभि नंडचातुमार्वता मपौच्छतु मिथुना या किमीदिना । पृथिवी नः पार्थिवात् पात्वंहिसो उन्तरिचं दिव्यात् पत्विस्मान् २३ -इन्द्रे <u>ज</u>िह पुर्मासं यातुधाने मुत स्त्रियं <u>मायया</u> शार्शदानाम् । विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशम् त्सूर्यमु इर्रन्तम् २४ प्रति चद्दव वि चुद्दवे न्द्रश्च सोम जागृतम्। रचौभ्यो व्धमस्यत मुशनि यातुमद्धीः २४

> इति सप्तमं मगडलं समाप्तम् मन्त्रसङ्ख्या षष्ठमगडलस्यान्तपर्यन्तं ५१३३ सप्तममगडलस्य ८४१ सर्वयोगः ।५६७४